# श्री जवाहर किरणावली हितीय किरण — हिड्य-जीवन

## द्धिय-जीवन : विषयानुक्रम

|             | 37.                    | न् कुम | किन्द्री - |                   |
|-------------|------------------------|--------|------------|-------------------|
| नं०         | विषय                   |        |            | पृष्ठ             |
| ٤.          | परमात्मध्यान           | ••     | •••        | १-२               |
| ٦,          | यज्ञ निष्कामता         | •••    |            | २२-४-१८           |
| ₹.          | मङ्गल मार्ग            | •••    | •••        | 48-€€             |
| 8.          | त्र्यात्मा का कर्तृत्व | • •    | •••        | ६६०-६२            |
| ¥.          | कॉ टे मत बिखेरो        | ***    | •          | 309-53            |
| ξ.          | नौ तत्त्व              | •••    | •••        | ११०-१२८४          |
| <b>৩</b> ,  | मोहनगारो !             | •••    | •••        | १२४-१४४           |
| 5           | मानवीय द्या            | •••    | •••        | १ <b>४०</b> −१०3े |
| .3          | मोती बनाम अन्न         | ***    | •••        | १७४-१८६           |
| १०.         | वीर सघ 😬               | •••    | • •        | १=६-२१३           |
| ११.         | विगड़ी कौन सुधारे न    | नाथ !  | •••        | २१४-२३.घ          |
| १२.         | सत्य-भगवान्            |        | •••        | २३२-२४€           |
| <b>१</b> ٤. | नय-विचार ' '           |        |            | २५४-२७२           |
|             |                        |        |            |                   |

### श्री जवाहर-किरगावली

हितिश्य-किरणः 🔆 हिट्य-जीवन

[ पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के दिल्ही-चातुर्मास के कतिपय व्याख्यान ]

鲘

सपादक —

पं॰ शोभाचंद्रजी भारिल्ल, न्यायतीर्थ

प्रकाशक —

सेठ चंपालालजी बांठिया, भीनासर (बीकानेर)

```
प्रकाशक —
```

चंपालाल बांठिया भीनास्कर (बीकानेर)

प्रत- १००० ] प्रथमावृत्ति [मृल्य १) रुपया {
 [पुस्तक की आय—ंग्नाहित्य-प्रमाशन में छगेगी ]
 वि० म० १६६६ कार्त्तिक शुक्ता चतुर्थी
 ता० १२ नवम्बर १६४२

1

मुद्रकः— श्री० पन्नालाल गुप्त 'स्रनन्त' स्रादशे प्रिन्टिग प्रेस, केसरगंज,

श्रुजमेर



#### ത്രത

हमारे देश के नवयुवकों में धर्म के प्रति अरुचि का जो भाव दिनों-दिन वडता जा रहा है, उसका एक कारण अगर पाश्चात्व शिक्षा है तो दूसरा कारण धर्मोपदेशकों को उदासीनता भी है। धर्मोपदेशक अकसर धर्म को सकीर्णता के कारागार में केंद्र कर रखते हैं और उसे परलोक के काम की चीज बताते हैं। वत्त मान जीवन में धर्म की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार पद-पद पर धर्म का जीवन में समावेश होना आवश्यक है, इसकी ओर उनका लक्ष्य शायद ही कभी जाता है। संक्षेप में कक्ष जाय तो आज धर्म 'क्यवहार' न रह कर 'सिद्धान्त' बन गया है।

ससार में आज समाजवाद की भावना वह रहो है और भारत भी उस्र भावना का अपवाद नहीं रहा है। धर्मोंपदेशक जब एकान्तत व्यक्तिवाद की ओर आकृष्ट होकर व्यक्तिगत अम्युद्य के ही, साधन रूप में धर्म की व्याख्या करते हैं, तब समाजवादी नवयुवक धर्म की ओर हिकारत भरी निगाह से देखने लगता है।

जीवन को ऊँचा उठाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दो पखाँ की आवश्यकता है। जिस पंखी का एक पंख उखड़ जायगा वह अगर अनन्त और असीम आकाश में विचरण करने को इच्छा करेगा तो परिणाम एक ही होगा—अध पतन । यही बात जीवन के संबंध में है । जीवन की उन्नित प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों के बिना साध्य नहीं है। एकान्त निवृत्ति निरी अकर्मण्यता है और एकान्त प्रवृत्ति चित्त की चपलता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है—

असुहादो विशिवित्ती सुहे पवित्ती य जागा चारित्त।

अर्थात्-अञ्चभ से निवृत्त होना और ग्रुम में प्रवृत्ति करना ही सम्यक् चारित्र समझना चाहिए।

'चारित्त रालु धम्मो' अर्थात् सम्यक् चारित्र ही धर्म है, इस कथन को सामने रखकर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है। 'अहिंमा' निवृत्ति भेट है पर उसकी साधना विश्वमेत्री अं र समभावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से ही होती है। इनीसे अहिसा व्यवहार्य बनती है। किन्तु हमें प्राय जीवघात न करना सिखाया नाता है, पर जीवघात न करके उसके बदले करना क्या चाहिए, इस

आचार्य श्री जवाहरलालजी म० के ज्याख्यानों में इन त्रुटियों की कि नी गई है। उन्होंने धर्म को ज्यवहार्य, सवागीण और प्रवंत्तक रूप देने । सफल चेष्टा की है। अपने प्रभावशाली प्रवचनों द्वारा उन्होंने साख्यों का जो नवनीत जनतों के समक्ष रक्ला है, निस्सदेह उसमें सजीवनी शक्ति है। उनके विचारों की उदारता ऐसी ही है जैसे एक मार्मिक विद्वान जैना-चार्य की होनी चाहिये।

भाचार्य की वाणी में युगरर्शन की छाप है, समान में फैले हुए अनेक

धर्म सबधी मिथ्य। विचारों का निराकरण है, फिर भी वे प्रमाणभूत शाखों से इज्ज मात्र इधर उधर नहीं होते। उनमें समन्वय करने की अद्भुत क्षमता है। वे प्रत्येक शब्दावली की आत्मा को पकड़ते हैं और इतने गहरे जाकर चिन्तन करते हैं कि वहाँ गीता और जैनागम एकमेक से लगते हैं।

गृहस्थजीवन को अत्यन्त विकृत देखकर कभी-कभी आचार्य निल् मिला उठते हैं और कहते हैं—'मित्रो! जी चाहता है, छजां का पर्दा फाडकर सब बातें साफ-साफ़ कह दूं।' नैतिक जीवन की विशुद्धि हुए विना धार्मिक जीवन का गठन नहीं हो सकता, पर लोग नीति की नहीं, धर्म की ही बात सुनना चाहते हैं। आचा 'उनसे साफ़-साफ कहते है-लाचारी है मित्रो! नीति की बात तुम्हें सुननी होगी। इसके बिना धर्म की साधना नहीं हो सकती। और वे नीति पर इतना ही मार देते हैं,

आचार्य के प्रवचन ध्यानपूर्वक पढने पर विद्वान् पाठक यह स्वीकार किये विना नहीं रह सकते कि व्यवहार्य धर्म की ऐसी सुन्दर, उदार और सिद्धान्तसगत व्याख्या करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति अध्यन्त विरद्ध होते हैं।

आचार्यश्री अपने व्याख्येय विषय को प्रभावशाली बनाने के लिये और कभी-कभी गृढ़ विषय को सुगम बनाने के लिए कथा का आश्रय लेते हैं। कथा कहने की उनकी शैली निराली है। साधारण से साधारण कथानक में वे जान डाल देते हैं। उसमें जादू-सा चमत्कार भा जाता है। उन्होंने अपनी सुन्दरतर शैली, प्रतिभामयी भावुकता एव विशाल अनुभव की

#### प्रकाशक की श्रोर से

परमप्रतापी जैनाचार्य प्रत्यश्री जवाहरलालजी महाराज के व्याख्यान, रत्नो की खान है। उन में से कुछ रत्न निकाल कर प्रकाशित करने की इच्छा मेरे हृदय में वहुत दिनों से थी। किन्तु

सामने किसी 'प्रकार की योजना न होने 'से वह कार्य यो ही पड़ा

रहा।

सम्वत् १६६८ के प्रारम्भ में पृज्यश्री वीकानेर की छोर पवारे छोर चतुर्मास भीनासर में किया । चिरकाल से अस्वस्थ होने के कारण उस समय छाप वहुत छशक्त हो गये थे छोर व्याख्यान देना वन्द कर दिया था। पन्द्रह साल पहले इसी भीनासर में जिन महापुरुष के उपदेशामृत का पान करके हजारों व्यक्ति छपने को धन्य मानते थे, उन्हें इस प्रकार चुप देख कर मुभे वड़ा दुःख हुछा। मेरे कानों में उस समय के शब्द अब भी गूज रहे थे छोर में चाहता था कि इन का अधिक से अधिक प्रचार हो। पूज्यश्री को मौन देख कर यह इच्छा छोर भी प्रवल हो उठी।

मैने पहले पहल सन् १६३१ में देहली चतुर्मास के समय दिए. गए पूज्यश्री के व्याख्यानों को चुन-चुन कर प्रकाशित करने का निश्चय किया, किन्तु योग्य सम्पादक न मिलने से वह विचार कार्य-रूप में परिणत न हो सका।



गत वर्ष व्यावर गुरुकुल के प्रधानाध्यापक पिडत श्री शोभा-चन्द्रजी भारिल्ल ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया और अपने कार्यों में विचेष सहकर भी इसे शीघ पूरा कर दिया। इसके लिए में परिइतजी का विशेष आभार मानता हूँ।

वादलों का पानी और महात्माओं के उपदेश वरसते समय किसी की सम्पत्ति नहीं होते। उन पर सभी का समान अधिकार होता है। फिर भी जो व्यक्ति उनका संग्रह करता है उसका अधिकार मंत्रहीत अंश पर अवश्य मानना पड़ता है। इसी दृष्टि से पूज्य-श्री के व्याख्यानसंग्रहों पर श्री हितेच्छु श्रावक सण्डल, रतलाम का अधिकार है। उनमें से कुछ बूंढे लेकर प्रकाशित करने की व्याख्या स्वीकृति देने के लिए मैं मण्डल का श्री आभारी हूँ।

छपाई और कागजो की कीमत कितनी ऊँची चढ गई है, यह पाठको से छिपा नहीं है। पुस्तक पर जितनी कीमत रखी गई है लगभग उतना ही खर्च आ गया है। इतनी कीमत रखने में दो कारण हैं। पहला यह कि बिना मृल्य वॉटी गई धार्मिक पुस्तकों का सत्कार नहीं होता। लोग उन्हें ले तो लेते हैं, किन्तु घर जाते ही किसी कोने में फैंक देते हैं। इससे पुस्तक प्रकाशित करने वाले या लिखने वाले का ध्येय पूरा नहीं होता। वह तो यही चाहता है कि लोग पुस्तक को अधिक से अधिक पढ़े और उससे जहाँ तक हो सके अधिक लाभ उठाये। इसी प्रचार के लिए कीमत को वाधक मान कर वहुत से सज्जन पुस्तक का मूल्य नहीं रखते। किन्तु अनुभव में उल्टा परिणाम देखने में आया है। पैसे खर्च कर ली हुई पुस्तक को लोग पढ़ते है और विना मृल्य प्राप्त हुई को यो ही फैंक देते हैं। इसीलिए मुक्ते कीमत रखना उचित जँचा।

दूसरी वात यह है कि मेरी इच्छा इस कार्य को इन्हीं पुस्तकों मे पूरा कर देने की नहीं है। मैं चाहता हूँ, इनसे जो आय हो उसे फिर ज्ञान-प्रचार में लगाया जाय। इससे थोडे धन में क्रमशा-साहित्य का अधिक प्रकाशन हो सकेगा। इस दृष्टि से भी कीमत रखना उचित समका गया।

आशा है, साहित्य प्रचार की दृष्टि से ये दोनो वाते पाठकों को उचित मालूम पडेगी।

पुस्तक कैसी वनी है, यह पाठको पर छोड़ता हुआ मै तो इतना ही चाहता हूँ कि इसी प्रकार पूज्यश्री के प्रति सेवा तथा धर्म-प्रचार का अवसर मिलता रहे।

कातिक शुक्त चतुर्थी संवत् १९९९ भीनासर (बीकानेर)

-चम्पालाल बांठिया



#### प्रमात्मध्यान

eal has

प्रार्थना

विश्वसेन नृप अचला पटरानीजी, तसु सुत कुल-सिणगार हो सुभागी। जन्मतां शांति करी निज देश में, मृगी मार निवार हो सुभागी॥ शांति जिनेश्वर साहव सोलमा॥ १ ॥



भीशान्तिनाथ भगवान् की यह प्रार्थना की गई है। भगवान् का नाम क्या है, इससे भक्त को कोई प्रयोजन नहीं होता। भक्त-जन नाम की पूजा नहीं करते। उन्हें तो गुणों से मतलब होता है। जिन का श्रात्मा समस्त प्रकार के समस्त दोषों से रिहत श्रीर समस्त श्रात्मिक गुगो से सिहत है, श्रतएव जो आरमा की सर्वोक्चष्ट स्थिति रूप 'परमात्मा' पद को प्राप्त कर चुके हैं, उन परमात्मा के श्रानन्त नाम हैं और यों उनका कोई नाम ही नहीं है। प्रत्येक नाम शब्द रूप होता है और किसी भी शब्द में परमात्मा के पूर्ण स्वरूप से परिचित करा देने का सामध्ये नहीं है। अतएव परमात्मा का वास्तव में कुछ भी नाम नहीं है। फिर भी बिना नाम के भक्ति नहीं होती, श्रतएव किसी न किसी नाम का अवलम्बन लेकर भक्ति करनी पड़ती है।

त्रात्मा का स्वरूप भी परमात्मा के समान ही है, इसलिए परमात्मा को रट कर आस्मा श्रपने स्वभाव को श्रपने असली रूप को प्रकट कर लेता है। परमात्मा के रटने से आत्मा का ्रे असली स्वरूप प्रकट हो जाना, परमात्मा के ध्यान की महिमा ैका कारण है। परमात्मा के ध्यान से ज्ञात्मा का परमात्मा बन जाना कोई ऋद्मुत बात नहीं है। संसार के साधारण कार्यों का सतत् श्रभ्यास करने वाला मनुष्य भी अभ्यास से उनमें कुशल होजाता है। मनोविज्ञान के श्रनुसार मनुष्य जिस प्रकार का बनने का प्रवल संकरप करता रहता है, वैसा ही बन जाता है। फिर श्रात्मा का परमात्मा वन जाना तो स्वाभाविक विकास है, क्योंकि श्रात्मा श्रीर परमात्मा मूलतः एक समान स्वभाव वाजे-हैं। दोनों में जो भिन्नता है वह ऊपरी है, श्रौपाधिक है, बाह्य कारणों से उत्पन्न हो गई है। उस उपाधि के हट जाने पर भिन्नता त्राप ही हट जाती है। लेकिन त्र्यनादि कालीन कर्म रूप

ज्याधि को हटाने के लिए प्रगाढ़ श्रद्धा श्रोर प्रवल पुरुषार्थ की श्रपेक्षा है। गीता में कहा है:—

श्रद्धामयोऽय पुरुषः।

पुरुष श्रद्धा की मूर्ति है। जिस पुरुष की जैसी श्रद्धा है वह चैसा ही चन जाता है। सांसारिक प्रपंचों सम्बन्धी श्रद्धा रखने चाला पुरुष सांमारिक बन जाता है श्रीर परमात्मा संबंधी श्रद्धा रखने वाला परमात्मा बन जाता है। पुरुष होकर सदा स्त्रीत्व की भावना करने वाला पुरुष स्त्री-सरीखा बन जायगा। इसी प्रकार स्त्री यदि पुरुषत्व को प्रवल भावना करे तो उसके स्वभाव में पुरुषत्व-सा जाग उठेगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसा ध्यान करेगा, वैसा हो बन जायगा।

आतम परमातम पद पावे, जो परमातम से छय छावे। सुनके राब्द कीट भूंगी का, निज तन मन की सुधि विसरावे॥ देखहु प्रगट ध्यान की महिमा, सोऊकीट भूंग हो जावे॥ भा०॥

आत्मा को परमात्म-पद पर पहुँचाने का उपाय, त्रात्मा को परमात्मा के ध्यान में तल्लीन कर देना है। जब ध्यान द्वारा त्रात्मा, परमात्मा के 'स्त्ररूप' में निमग्न हो जाता है तब वह स्वयं परमात्मा बन जाता है।

प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा के ध्यान में निमग्न होने से श्रात्मा स्वयं परमात्मा बन जाता है, इसका प्रमाण क्या है ?

जो उपदेश दिया जाता है वह विश्वास उत्पन्त करने के लिए। यदि श्रोतात्रों के हृदय में पर्याप्त मात्रा में विश्वास हो तो फिर उपदेश की श्रावश्यकता ही न रहे। विश्वास उत्पन्न करने के लिए ज्ञानी जन श्रपने उपदेश में ऐसे प्रमाणों का समावेश करते हैं, जिन पर विचार करने से उन्हें उपदेश पर विश्वास हो जाय। विश्वास होने पर श्रद्धा होगी ही।

'जैसी श्रद्धा होती है, जैसा ध्यान किया जाता है, वैसा ही पुरुष बन जाता है।' इस बात को सिद्ध करने के लिए, तथा परमात्मा के ध्यान से आत्मा स्वयमेव परमात्मा बन जाता है, यह बताने के लिए ज्ञानियों ने एक उदाहरण कीट—शृंग का दिया है। लोक में प्रसिद्ध है कि अमरी के शरीर में गर्मी बढ़ जाने से अमरी सहज ही गीली मिट्टी में पड़ जाती है। प्राणी में यह स्वभाव है कि एक काम करते-करते, जब वह उकता जाता है तब उसे दूसरा काम करने में श्रानन्दानुभव होता है। इसी के श्रन्थार भोंरी गीली मिट्टी में से उसका सार निकालती है और श्रम्भा घर बना लेती है। यद्यपि भोंरी गीली मिट्टी में पड़ती है गर्मी के कारण, लेकिन साथ ही वह श्रम्भा घर बनाने का काम भी कर लेती है।

श्राज मनुष्य श्रपनी उद्योगशीलता को भूल गये हैं, पर पशु-पक्षी श्रव भी सदा की भाँ ति उद्योगशील देखे जाते हैं। मनुष्यों सरीखा श्रालस्य उनमें प्रायः नहीं पाया जाता। यही कारण है कि मनुष्य जितना परावलम्बी बन गया है, पशु-पक्षी उतने परावलम्बी नहीं हैं।

हाँ, तो गीली मिट्टी का सार निकाल कर भौंरी उससे अपना घर बना लेती है। वह अपने घर में श्रलग-अलग खाने

भी बताती है। वह उस घर में जाने-त्राने के लिए छोटा-सा मार्ग भी रखती है। इतना सव कुछ कर चुकते पर भौंरी लटों को पकड़-पकड़ कर लाती है श्रीर श्रपने घर में दवा देती है श्रीर कपर से फिर मिट्टी लगा देती है। प्रन्थकारों का कथन है कि भौरी १७ दिन तक लट को अपने घर में दबा रखती है और फिर आप दी उते फोड़ती है। १७ दिन बाद भोंश श्रपने घर में दबी हुई लट को निकालती है तो वह उट भौंरी के ही रूप में निकलती है। जो लट पहले पेट घिस कर चलती थी वही अब उद्देने त्तगती है और श्रासमान की सैर करती है।

इसका कारण यह बताया जाता है कि भौरी उस घर के उपर, जिसमें सट दबी रहती है, बैठकर भूँ-भूँ शब्द करती रहती, है। लट दूसरी श्रोर से ध्यान हटा कर भौरी के शब्द का ध्यान उसी प्रकार करती है जैसे गुफा में बैठ हुआ योगी परमात्मा का ध्यान करता है। बस, भौरी के शब्द में ध्यान रखने के प्रताप से ही लट, भौंरी बन कर आकाश में उड़ने वाली बन जाती है।

विचार करो कि और जगह से ध्यान हटा कर, भूंगी के शब्द पर ध्यान लगाने से लट भी भूंगी बन जाती है। ध्यान की ऐसी महिमा है। तो स्त्रात्मा सब उपाधियों को छोड़ कर एकाप्र चित्त होकर परमारमा में भ्यान लगाए तो स्वयं परमात्मा क्यों न वन जायगा ?

यद्यपि ऊपर कही हुई बात ज्यों की त्यों मान लेने में सिद्धान्त से बाधा श्राती है, क्योंकि लट दो इन्द्रियों वाला आणी है श्रौर भूंगी चार इन्द्रियों वाला । दो इन्द्रियों वाला जीव

दिव्य जीवन

उसी शरीर में रहता हुआ चार इन्द्रिय वाला नहीं बन सकता। लेकिन दो इन्द्रिय वाले श्रीर चार इन्द्रिय वाले — दोनों प्रकार के जीव असंज्ञी हैं। असज्ञी-शरीर वैसा ही बना रहता है, दूसरा नहीं बनता, यह बात जैनशास्त्र में नहीं बतलाई है। ऋतएव यह मानने में कोई बाधा नहीं प्रतीत होती कि एक शरीर से दूसरा श्राीर बन सकता है। यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मनुष्य के शरीर से जो मल निकलता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। पहले वह मल शरीर रूप ही था और फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यही एक शरीर से दूसरा शरीर बनना है। पेट में कीड़ों का पड़ना कीन नहीं जानता ? अगर सभी जानते हैं तो यह एक शरीर से दूसरे शरीर का बनना कहलाया या नहीं ? मनाद में कीड़े पड़ जाने के विषय में भी यही बात है। पुद्गलों का स्व-भाव विचित्र है। उसमें नाना प्रकार के आश्चर्यजनक रूपान्तर होते रहते हैं। ये रूपान्तर इतने विचित्र और विरूप होते हैं कि दो रूपों में एक पुद्गल की विद्यमानता की कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। पानी का शरीर पुद्गल है और उससे विद्युत्-शरीर का उत्पन्न होना प्रत्यक्ष है। ऐसी स्थिति में एक शरीर रूपान्तर को प्राप्त हो कर यदि दूसरा शरीर बन जाता है तो कुछ भी श्रचरज की बात नहीं है।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि लट का जीव ही भूगी बन जाता है। हो सकता है कि जीव दूसरा हो, परन्तु शरीर से लट का भूंगी बन जाना श्रसंभव नहीं है। इसके श्रितिरिक्त दृष्टान्त सदेव किञ्चित् सादृश्य को लिये हुए होता है; पूर्ण सादृश्य हो तो वह दृष्टान्त नहीं हो सकता। फिर भी ध्यान के निमित्त से होने वाले परिवर्तन की बात में इससे बाधा नहीं त्र्याती । त्र्यतएव यह कहा जा सकता है कि ध्यान के प्रताप से लट भी भूंगी बन जाती है तो परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा क्यों न बन जायगा ?

मगर यह देखों कि भातमा किसका ध्यान कर रहा है त्र्यौर क्या हो रहा है ।

सांसारिक जड़ पदार्थों का ध्यान करते-करते यह चैतन्य आतमा भी जड़-सा बन गया है। यद्यपि आतमा और संसार के जड़ पदार्थ भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन उन जड़ पदार्थों से आतमा का ऐसा मोहाकर्षण हो गया है कि आतमा अपने आपको उनसे अभिन्न समझने लगा है। विचार कर देखों कि रुपया क्या है और आतमा क्या है? रुपया जड़ है। वह कट सकता है, धिस सकता है, नष्ट हो सकता है और एक के पास से दूसरे के पास जा सकता है। आतमा चैतन्य है! आतमा कट नहीं सकता, धिस नहीं सकता और कभी नष्ट नहीं हो सकता। फिर भी लोग सिक्के से प्रेम करते हैं, उसे अपनाते हैं और उसके बिना जीवन निस्सार समझते हैं।

आखिर लोग सिक्के को क्यों इतना चाहते हैं ? उससे इतना प्रोम-क्यों करते हैं ? उसके लिए अपना जीवनं भी विपद् में क्यों डाल देते हैं ? उसके उपार्जन के लिए अधर्म और अन्याय करते भी क्यों नहीं िक्सकते ? हे ठपैया, तुक्तमें ऐसा कीन-सा बढ़ा आकर्षण है ? तू ने भौंख वालों को भी अन्धा कैसे वना दिया है ? वड़े-वड़े विद्वान और विद्यावान भी तेरे आगे नत- मस्तक क्यों हो जाते हैं ? तू ने जगत पर क्या जादू चलाया है ?

वास्तव में सिक्के के प्रति जनता के मोह का प्रधान कारण है--श्रात्मा के द्वारा जड़ का ध्यान करना। मोही श्रात्मा निरन्तर जड़ पदार्थों का ध्यान किया करता है, श्रतएव वह जड़-वत् बन गया है। इसी कारण जढ़ को त्यागने में आत्मा ऋत्यन्त असाता का अनुभव करता है। यह सब जड़ के ध्यान का प्रताप है। जड़ का ध्यान, श्रात्मा में श्रात्तिं उत्पन्न करता है। श्रतएव वह ध्यान आर्त्तध्यान बन जाता है।

जड़ के ध्यान से श्रात्मा जड़वत् धन जाता है तब भी, श्रीर समस्त शास्त्र परिश्रह की निन्दा करते हैं किर भी, जड़ परि-प्रह से श्रात्मा का इतना प्रेम क्यों है ? इसका कारण यह है कि श्रात्मा में श्रभी श्रात ब्यान बना है, इसी कारण वह जह के प्रति इतना अनुरागी है। लोग सममते हैं —ि वना सिक्के के रोटी-कपड़ें का काम कैसे चलेगा ? इस रोटी-कपड़े के आर्चा ध्यान से

े के लिए सिक्के की शरण में गये। लेकिन सिक्के की में जा कर भान भूल गये श्रीर दूसरे श्रात्त<sup>६</sup> ध्यान में पड़ े। यदि रोटी-कपड़े के आत्त ध्यान से बचने के जिए धर्म-ध्यान ्रशरण ली जाय—सिक्के से प्रेम न किया जाय, तो आत्मा एक श्रात्त ध्यान से निकल कर दूसरे आर्त्त ध्यान में न फैंसे।

इस सब कथन पर भनी भाँति विचार करो और यह देखो कि स्रात्मा को किंस से प्रेम करना चाहिए ?

हे आत्मन् ! तू सच्चिदानन्द है। तेरे प्रेम करने योग्य संचिचरानन्द परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है

यह मत सोचो कि ईश्वर तो कभी दिखता नहीं है, उससे प्रेम किस प्रकार किया जाय। श्रगर ईश्वर नहीं दिखता तो संसार के प्राणी तो दिखाई देते हैं न ? जगत् का प्रत्येक प्राणी, कीड़ी से लगा कर कुंजर तक, समान है। इस तत्त्व पर विचार करोंगे तो ईश्वर से प्रेम करने की बात श्रसम्भव न लगेगी। ईश्वर नहीं दिखता, न सही; संसार के प्राणियों की श्रोर देखों और उन्हें श्रारम-तुल्य सममो। सोचो-जैसा मैं हूँ, वैसे ही यह हैं। इस प्रकार इतर प्राणियों को श्रपने समान सममने से शनैः शनैः ईश्वर का साक्षात्कार होगा—परमात्म तत्त्व की उपलब्धि होगी—श्रात्मा स्वय उस शुद्ध स्थित पर पहुँच जायगा।

इस प्रकार विचार करने से माछ्म होगा कि श्रारमा से समानता रखने वाला प्राणी है या पैसा है ?

वास्तर्य यह है कि ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा स्वयं ईश्वर वन जाता है; पर जब तक ईश्वरत्व की श्रनुभूति नहीं होती तब तक प्राणियों को ही ईश्वर के स्थान पर श्रागेषित कर लो । संसार के प्राणियों को आत्मा के समान सममने से, दृष्टि ऐसी निर्मल बन जायगी कि ईश्वर को भी देखने छगोगे श्रीर अन्त में स्वयं ईश्वर बन जाश्रोगे । यह कथन जैन दर्शन का ही नहीं है किन्तु श्रन्य दार्शनिकों का भी यही कथन है । गोता में कहा है—

> आत्मौपम्येन सर्वत्र, सम परयति ये'ऽर्तुन ! सुखं वा यदि वा दु खं, स योगी परमो मत ॥

जो योगी या परमयोगी कहलाने वाला पुरुष ध्यान-मौन में परायण होकर त्रात्मा-परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वह संसार में भार-रूप है। संसार के जीवों में साम्यभाव हुए विना कोई योगी नहीं कहला सकता। वही सञ्चा योगी है जो प्रासीमात्र को अपने समान सममता है—उन्हे श्रात्मीपम्य बुद्धि से देखता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही ऋौर प्राणी भी हैं, इस प्रकार अनुभव करके जो दूसरे के सुख-दु:ख को अपने ही समान सममता है और सब के प्रति समभाव-पूर्वक व्यवहार करता है; श्रर्थात जिस बात से मुफ्ते दुःख होता है, उससे अन्य प्राणियों को भी दुःख-होता है, दु ख जैसे मुमे अिं है वैसे ही श्रीरों को भी श्रिश्य हैं, जैसे मुक्ते सुख की त्राभिलाषा है, उसी प्रकार त्रान्य जीव भी सुख के ही अभिलाषी हैं, इस प्रकार आत्मीपम्य बुद्धि से समस्त प्राणियों को देखने वाला श्रीर ऐसा ही व्यवहार करने वाला सचा योगी है।

जैनधर्म भी यही कहता है —

जो समी सन्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य। तस्त सामाइयं होह इइ क्वेवलिभासियं ॥

श्रर्थात् जो समस्त त्रस—जंगम श्रीर स्थावर—शाशियों पर समभाव रखता है, उसी के सामायिक होतो है। यह कथन सर्वेज्ञ भगवान् का है।

मित्रो ! यह अपने घर की साक्षी है श्रीर गीता पराये घर की साक्षी थी। दोनों साक्षियों से इस बात में सन्देह तो नहीं रहा कि परमारमा के न दिखने पर भी संसार के समस्त प्राणियों को आत्मतुल्य मानने से परमात्मपद की प्राप्ति हो सकती है। जगत् के जीवों को श्रात्मतुल्य मानने की भावना जब कार्य रूप में परिगत हो जाती है तब चारित्र स्वतः प्राप्त हो जाता है श्रीर सिद्धि समीप ही श्रा जाती है। ऐसा करने पर फिर चाहे परमारमा का नाम न लो, तब भी भावना की विशुद्धि सिद्धि प्रदान करती है।

कल्पना करो कि तुम्हे परमात्मा मिल गया। तो वह तुम्हें क्या कहेगा ? त्रस-स्थावर जींवों में समभाव रखना, यही परमातमा का कथन है। 'इइ केविलभासिय ।' क्या इस कथन से विपरीत कुछ सुनने की उससे श्राशा करते हो ? अगर नहीं, तो फिर परमात्मा के मिलने की प्रतीक्षा न करके उसके आदेश का ालन करो। उसके आदेश का पालन न करते हुए श्रगर पहले उसके साक्षात्कार का हठ पकड़े वैठे रहोगे, तो सौभाग्य से प्राप्त हुआ सुअवसर हाथ से निकळ जायगा और पश्चात्ताप ही पल्ले पड़ेगा। परमातमा का साक्षात् या परमात्मपद् की उपलब्धि तो श्रंतिम मंजिल है श्रीर वहाँ पहुँचने के लिए आत्मी-पम्य या सर्वजीवसमभाव मार्ग है। इस मार्ग पर चले बिना श्रन्तिम मंजिल तक कैसे पहुँच पाश्रोगे ? सो श्रगर तुम परमात्म-तस्व की ाप्ति का धनन्त, श्रव्यावाध, श्रसीम श्रीर श्रनिर्वचनीय श्रानन्द अनुभव करना चाहते हो तो उस मार्ग पर श्रमसर होश्रो, जिसे श्रभी बतलाया गया है।

कई लोग तुम्हें परमात्मा के भारेश के नाम पर भुलावे में हाल सकते हैं। जगत में नाना मत और पंथ हैं। उनमें अनेक

परस्पर विरोधी बातें भी मान्य की गई हैं । ऐसी अवस्था में कदाचित् तुम संदेह के चक्कर में पड़ सकते हो। शायद तुम इस निर्णय पर नहीं पहुँच सकते कि परमात्मा का आदेश किसे मार्ने भौर किसे न मार्ने ? इस प्रकार की और भी श्रनेक शंकाएँ तुम्हारे श्रन्त:करण में उत्पन्न हो सकती हैं।

इन शंकाओं का कब श्रीर कैसे समाधान हो ? सब शास्त्रों को देख कर ऐसी शंकात्रों का निवारण करना भी श्रसंभव सा है। सब शास्त्रों का सार निकालने को श्रनेक जनम धारण किये जाएँ ं तब भी पार नहीं पड़ने का । मगर याद रखो, सत्य के सामने कोई जंजाल या धूर्तता सफल नहीं हो सकती । जिस प्रकार लकड़ी में लगी हुई हीरे की छोटी-सी कनी भी मोटे से मोटे काच को काट डालती है, उसी प्रकार ज्यों ही तुम सत्य की शरण में जाश्रोगे त्यों ही तुम्हारा श्रात्मा जंजाल एवं धूर्चता ी बात को काटने के लिए हीरे के समान हो जायगा । फिर ारे श्रागे मुठाई टिक नहीं सकेगी।

काँटों से बचने के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी को चमड़े से मढ़ा ीं जाता। ऐसा करना संभव भी नहीं है। इसी प्रकार सत्यासत्य निर्ण्य करने के लिए संसार के समस्त पोथे पलटने की श्राव-कता नहीं है। पैर में जूता पहनने वाले के लिए सम्पूर्ण भूतल चमड़े से मढ़ा हुश्रा-सा बन जाता है। इसी प्रकार जिस पुरुष के पास सम्यक् विवेक है उसके लिए सत्य-श्रसत्य की समस्या सहज ही हल हो जाती है। विवेक वह कसौटी है जिस पर सत्य-न्त्रसत्य की परख होती है।

जव तुम्हारे सामने इस प्रकार उलमान पैदा हो जाय तो अपनी विवेक-बुद्धि का उपयोग करो । कोई अपना कपड़ा दो सी गज वतलाता है; लेकिन तुम्हारे पास गज मीजूर है तो उस कपडे को नाप ही क्यों नहीं लेते ? अगर उसे नाप लोगे तो न तो ठगे जात्रोगे श्रीर न संदेह ही रहेगा। जैसे सुवर्ण को कसौटी पर कसा जाता है उसी प्रकार धर्म को भी कसौटी पर कस लो। धर्म की कसौटी आत्मा है। श्रात्मा रूपी कसौटी पर कसने से जो धर्म खरा उतरे — जो वात आत्मानुमोदित हो, उसे स्वीकार कर लो और जो वात खोटी सावित हो उसे फेंक दो।

करपना करो, तीन श्रादमी हैं। एक श्रादमी दूसरे आदमी को पीट रहा है श्रौर तीसरा आदमी चुपचाप खड़ा देख रहा है। यह भी कल्पना करलो कि पिटने वाले तुम्हीं हो स्त्रीर दूसरा श्रादमी तुम्हीं को पीट रहा है। अब बताओं दूसरे आदमी को तुम क्या सममोगे ? श्रगर पापी सममोगे तो किसी के कहने से उसे पापी सममोगे या श्रपने ही श्रनुभव से ?

#### 'श्रपने श्रनुभव से !'

ठीक है, मारने वाला अपने ही श्रानुभव से पानी माळूम होगा । उसे पाधी मानने के लिए किसी शास्त्र के प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं होगी। पर वह तीसरा आदमी, जो चुपचाप खड़ा देख रहा है, उसके विषय में तुम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि उसके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम है या नहीं ? यह निश्चय तो उसके व्यवहार से हो सकता है। जब तक उसका कोई व्यव-

हार दृष्टिगोचर नहीं होता तब तक उसके संबंध में कुछ भी निश्च य नहीं किया जा सकता। कौन कह सकता है कि चुपचाप खड़ा हुआ श्रादमी क्या सोच रहा है ? हो सकता है कि वह सोच रहा हो कि—'न मारे तो श्रच्छा।' और यह भी संभव है कि वह मन ही मन मारने वाले का श्रनुमोदन कर रहा हो।

इसी समय चौथा आदमी वहाँ ह्या पहुँचता है। वह मारने -वाले से कहता है-- 'इसे जान से मार डालना ही ठीक है। जब तक इसे मार न डालोगे तब तक काम नहीं चलेगा।'

संसार में बहुत-से लोग निर्वल को सबल की ख़ुराक सम-मते हैं। उनका खयाल है—'हम निर्वलों के गले काट कर ही सुखी हो सकते हैं।' लोगों ने यह मान भले ही रक्खा हो, लेकिन यह मानना राक्षसतापूर्ण है। किसी शेर से पूछी-'हिरण किस लिए बने हैं ?' तब वह कहेगा—'मेरी खुराक के लिए। मैं इन्हें मार कर खाने के कारण ही मृगराज कहलाता हूँ।' ऐसी ालत में निर्वल के गले काटने का सिद्धान्त मनुष्यों का रहा या ्रे गुत्रों का ? '

'पशुस्रों का !'

हाँ, तो चौथा आदमी उस भारने वाले से कहता है - 'इसे मार डाल । इसे मार डालने से अमुक-अमुक लाभ हैं।'

चौथे आद्मी की बात श्रापने भी सुनी। श्राप श्रात्मानुभव से उसके वचनों को कैसा सममेंगे ?

'पशुतापूर्ण !'

- स्रौर चौथा स्रादमी स्रापको कैसा लुगेगा ?

'श्रनार्य । राक्षस ।'

लेकिन वह आदमी यह भी कहता जाता है कि यह बात भें श्रपनी इच्छा से नहीं कहता, शास्त्र की आज्ञा ही ऐसी है। श्रपने इस कथन की पुष्टि में वह शास्त्र के प्रमाण भी उद्घृत कर देता है तो वह शास्त्र आपको शास्त्र प्रतीत होगा या शस्त्र ?

'शस्त्र ।'

श्रव्या तो बताइए श्रापने यह निर्णय कैसे किया ?

'श्रात्मा से !'

श्रात्मा से ही आपने उस शास्त्र की श्रसत्यता समसी है। भात्मा स्वयं बोल चठता है कि यह त्रादमी श्रनार्य है। तात्पर्य यह है कि उस श्रादमी को श्रीर उसके दिए हुए प्रमाणों को मिथ्या श्रीर नीच ठहराने के लिए किसी दूसरे की सहायता की श्रावरयकता नहीं हुई, चरन् आत्मा ने अपने श्रातुभव से स्वयं यह बिर्णय किया है।

इतने में ही एक त्रादमी वहाँ आ पहुँचता है। इस पाँचवें मनुष्य ने मारने वाले से कहा-'भत मार! किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना ही सब धर्मों का सार है। इस कथन की पुष्टि के लिए मैं चाहे जितने प्रमाण उपस्थित कर सकता हूँ। किसी भी प्राणी की हिंसा न करने में श्रानन्त कल्याण है। जैसी तेरी आत्मा है वैसी ही इसकी है ! जैसा तृ, वैसा ये । जैसे तेरे कान-नाक-ऑख आदि प्रवयव हैं वैसे ही इसके हैं। शरीर के इन द्ययोगी अवयवों में से तू एक भी अवयव का किञ्चित् भाग भी नहीं बना सकता। जिस बस्तु का बनाना तेरे सामर्थ्य से बाहर

है उसे नष्ट करने का तुमें क्या अधिकार है ? जैसे तुमें सुख इष्ट है श्रीर दु:ख अनिष्ट है, उसी प्रकार इसे भी सुख इष्ट है श्रीर दु:ख श्रनिष्ट है। अतएव इसे मत मार—इसे पीड़ा भी न पहुँचा। जीवों को न मारने के विषय में सब शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसका सार यह है—

> एवं खु णाणिणो सारं, जं न हिंसइ विंचण। अहिंसा समयं चेव, एयावन्तं वियाणिया॥

समस्त शास्त्रों का—सम्पूर्ण ज्ञान का सार इतना ही है कि किसी जीव की हिंसा न करें। श्रहिसा ही परम सिद्धान्त है।

वास्तव में यही सब शास्त्रों का सार है। यदि किसी को दही बिलोकर मक्खन निकाल तें न श्राता हो श्रीर उसे सीधा ही मिल जावे तो यह उसके भाग्य की बड़ाई है। इसी के श्रनुसार ज्ञानी जन कहते हैं कि सब अंथ श्रीर पोथे न पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उनका सार समम्म लेना चाहिए। सब का सार इतना ही है कि किसी जीव को मत मारो। इतने में ही सब धर्म-कर्म का समावेश हो जाता है। यह श्रहिसा ही सुख श्रीर शानित देने वाली है।

पॉचवॉं आदमी मारने वाले से कहता है—'कदाचित् तू यह कहे कि इसे मारे बिना मुक्ते सुख कैंसे मिलेगा ? तो इसके लिए मेरी बात सुन । श्रगर तुक्ते किसी प्रकार का दुःख है श्रोर उस दुःख के प्रतीकार के छिए तू इसे दुःख दे रहा है तो, निश्चय समक्त ले कि तू यह दुःख उसे नहीं दे रहा है वरन श्रपनी श्रारमा में ही दुःख के बीज बो रहा है। इस बीज से जो फल

लगेंगे उनका फल बहुत भयंकर होगा । तुमें अनेक गुना दुःख भोगना पड़ेगा । श्रगर तू इसे सुखी बनाने की चेष्टा करेगा तो, न केवल इसे सुखी करेगा वरन् श्रपनी श्रात्मा में भी सुख के वीज घोएगा । सुख के इस वीज से उत्पन्न होने वाला फल श्रितिशय मनोहर, साताकारी श्रीर लाभप्रद है । श्रतएव इसकी भलाई के छिए न सही, श्रपनी ही भलाई के छिए इसे मत मार।

्रियात् स्रभयदान सब दानों में श्रेष्ठ है। इसलिए इसे स्रभय-दान देगा तो तु स्राप निर्भय वनेगा।

हिंसा से प्रस्त प्राणी दूसरे को दुःख देने में सुख मानता है, लेकिन जो दूसरे को निर्भय बनाता है वह पूर्ण सुख के साथ पूर्ण खतन्त्रता का भी अनुभव करता है।

जो त्रादमी दूसरे को सुख देता है उसमें स्वयं भी सुख होता है। उसमें सुख न होता तो वह दूसरे को कहाँ से सुख देता ?

> जगित विदितमेतद् दीयते विद्यमानम्, न हि शश्रक्रविपाणं कोऽपि कस्मै ददाति ।

जो चीज जिसके पास है वहीं वह दूसरों को दें सकता है। खरगोश को सींग कौन किसे दे सकता है ?

जो श्रादमी यह कह रहा है कि—'इसने मुक्ते त्रिलोक का राज्य दिया।' उसके कथन से यह समक्त लेना चाहिए कि मुक्तमें सुख विद्यमान है। तुम्हे किसी जवाहर पर विश्वास नहीं हो, मगर जब जौहरी उसकी परिक्षा करके उसे सचा जवाहर वता दे तब तो उसे जव हर मानने में शंका को श्रवकाश नहीं रह जाता? २ दि. जी.

इसी प्रकार श्रगर किसी ने कहा—'तु ने मुमे श्रभयदान दे कर त्रिलोक का राज्य दे दिया,' तो इस कथन से यह विश्वास हो जाना चाहिए कि मुम में त्रिलोक का राज्य भरा पड़ा है। मैं अब तक अपने को तुच्छ एवं श्रपदार्थ मानता था परन्तु इसके कहने से आज मुभे प्रतीत हुश्रा कि मै तीन लोक का राज्य दे सकता हूँ। यह त्रिलोक का राज्य अभयदान द्वारा ही दिया जा सकता है भीर श्रभय पाने वाला मनुष्य ही यह श्रनुभव करता है कि उसे तीन लोक का राज्य भिला। इसीलिए भगवान ने अभयदान के संबंध में कहा है—

#### टाणाण सेट्ठं अभयप्पयाणं ।

एक और करोड़ रुपया मिलता है और दूसरी श्रोर जीवनदान मिलता है। जीव इन दोनों में से क्या लेना पसंद करेगा ?

'जीवन!'

तो यह निश्चित हुआ कि जीवन करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्यवान है। आप में जीवनदान देने की शक्ति है। जीवनदान के द्वारा आप अन्य प्राणियों को सुख और त्रिलोक का राज्य दे सकते हैं। फिर भी देने के समय आप क्यों, यह सोचते हैं कि—'हम क्या दे सकते हैं!' चाहे और कुछ दो या न दो, लेकिन जीवों को सुख तो दो, जिसके समान संसार में दूसरा दान नहीं है। सब जीवों को सुख देने वाला प्राणी, उत्कृष्ट रसा-यन आने पर तीर्थ कर गोत्र का बध करता है।

तीर्थंकर के वचन पर श्रविश्वास तो नहीं करते ? फिर इन्होंने तुम्हारे भीतर जिस शक्ति का सद्भाव बतलाया है, उसका उपयोग क्यों नहीं करते ? उस अनन्त शक्ति पर भरोसा करो, उसे प्रकट करने का प्रयत करो श्रीर उसका जो अंश अभी उपलब्ध है उसे शुभ कार्य में लगान्त्रो ।

इस प्रकार प्रमाण देकर वह पाँचवाँ श्रादमी मारने वाले से कहता है - इसे श्रमयदान देने से तुक्त में त्रिलोकी का वैभव होगा। अगर तुमे त्रिलोकीनाथ बनना है तो यह तेरे ही हाथ की बात है। तू अपना हृद्य उदार बना और सब जीवों को श्रमयदान दे। रोते-रोते, वित्रशता का अनुभव करते हुए अगर दान दोगे वो वह दान न देने के ही समान होगा। कहा भी है--

यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या

भावहीन क्रियाएँ, जिन क्रियाओं में केवल काय का सह-योग होता है और अन्तःकरण का सहयोग नहीं होता, वे फल-दायिनी नहीं होतीं।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि एक आद्मी मारने के लिए प्रेरणा करता है श्रीर दुसरा न मारने के लिए प्रेरित कर -रहा है। दोनों अपने-अपने कथन की पृष्टि के लिए शास्त्रों के हवाले दे रहे हैं। उन शास्त्रों को आपने देखा नहीं है, फिर भी त्रापका त्रात्मा दोनों में से किसी एक को प्रमाणभूत स्वीकार करेगा और दूसरे को अप्रमाण और अनुपादेय मानेगा। आप चचाने का विधान करने वाले शास्त्र को सचा शास्त्र कहेंगे श्रीर उस शास्त्र का प्रमाण उपस्थित करने वाले को सचा शास्त्रज्ञ मानेंगे। कदाचित् इस मारने वाले श्रादमी ने उस शास्त्रज्ञ का कहना न

माना श्रीर पिटने वाले को मार भी डाला, तो भी वह पिटने वाला मरते-मरते भी यही वहेगा कि, देखों इस मारनेवाले दुष्ट ने उस भले श्रादमी का कहना न माना।

इस प्रकार यह बात श्रात्मानुभूत है कि किसी मरते हुए जीव को बचाना धर्म है। हमारे प्रयत्न करने पर भी मारने वाला चाहे मरने वाले को न बचने है, लेकिन श्रद्धा तो उसे बचाने की होनी ही चाहिए। इसी प्रकार आप प्रत्येक बात को श्रप्ते श्रात्मा से तोलेंगे तो श्रापको उसके सत्यासत्य का विवेक हो। जायगा

श्राचारांग सूत्र में कहा है कि—जिस बात को तू श्रपने हान से निष्कपट होकर सत्य मानता है वह तेरे लिए सत्य ही है, किर भले ही वह दूसरों की दृष्टि में श्रमत्य ही क्योंन हो! उदाहरणार्थ—तुम्हारे घर कोई कपटी, वेशधारी साधुश्रागया। तुमने निष्कपट भाव से सच्चा साधु समक कर उसे उसी प्रकार आहार श्रादि का तो दान दिया जिस प्रकार सच्चे साधु को दिया करते हो। तो उस कपटी साधु को दिया हुआ दान तुम्हे वही फल प्रदान करेगा जो सच्चे साधु को देने से होता है। इसके विपरीत श्रगर तुम्हारा हृदय कपटपूर्ण है तो सच्चे साधु को दान देने से भी तुम्हे विषम फल प्राप्त होगा। जैसे सच्चे साधु को कडुवे तूम्वे का दान करने वाली नागश्री बाहाणी को विपम फन प्राप्त हुआ था।

सारांश यह है कि धर्म को आत्मा की कसौटी पर कस कर समस्त प्राणियों पर द्या करो। यही सब धर्मों में उत्तम

धर्म है। यही धर्म-क्रिया का निचोड़ है। यही धार्मिक अनुष्ठानों का ध्येय है। ऐसा करने से तुम्हारा श्रात्मा शिव-रूप बन सकेगा। यही परमात्म पद की प्राप्ति का सुन्दर श्रीर सरल मार्ग है।

समभाव वाले श्रीर विषम भाव वाले पुरुष के कार्यों में कितना अन्तर रहता है, यह बात संसार में सर्वत्र ही देखी जा सकती है। सम्यक्-दृष्टि-जीव भी खाना, वीना, विवाह त्रादि कार्य करता है श्रीर मिध्याद्याद्य भी यह सब करता है। लेकिन दोनों के कार्यों की भाव-भिका में महान् अन्तर होता है। समभाव से श्रनिर्वचनीय श्रानन्द का श्रनुभव होता है। उसका आस्वाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह सिफे अनुभव की वस्तु है ऋौर अनुभव करने वाले ही उसे पहचानते हैं। जिसके हृदय में समभाव जागृत हो जाता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती।

मित्रो ! ईश्वर के ध्यान से समभाव पैदा होता है ऋौर समभाव ही मोत्त का द्वार है। ऐसा समसकर अगर आप श्रपने श्रन्तः करण में समभाव धारण करेंगे तो श्राप का परम कल्याग होगा।

महावीर-भवन, देहकी ता० २८-९-३१.



### यज्ञः निष्कामता

#### प्रार्थना

,श्री हृद्ध नृपति पिता, नन्दा थारी माय । रोम-रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय ॥ जय जय जय जिभुवनधणी, कर्णानिधि करतार । सेन्यां सुरतर जेहवी, वांछित सुखदातार ॥ जय०॥



श्री शीतलनाय भगवान की इस प्रार्थना में कहा गया है—हे परमात्मा, हे त्रिभुवन के श्रद्धितीय नाथ, तू जयवन्त हो, तेरी जय हो!

इस प्रार्थना में किस भावना का समावेश किया गया है ? त्रिभुवन के नाथ का जय-जयकार करने से आत्मा में कौन-सी भावना उत्पन होती है ?

जो किसी कुटुम्ब का स्वामी है वह अपने कुटुम्ब को सुखी श्रीर समृद्ध देखना चाहता है। देश का राजा अपने देश को सुखी जाना चाहता है। इसी प्रकार कुटुम्बवाले कुटुम्ब के स्वामी की जय चाहते हैं श्रीर देशवासी देश के राजा की जय कामना करते हैं।

दोनों की तुलना करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि कुटुम्ब का स्वामी जितना विकास चाहता है, उसकी अपेक्षा देश का राजा श्रिधिक विकास चाहता है। इसी प्रकार कुंदुम्ब के स्वाभी की जय-विजय मनाने से देश की जय-विजय श्रधिक विस्तृत जय-विजय है। इस तरह कुटुम्ब के स्वामी की जय-विजय की श्रपेक्षा देश के अधिपति राजा की जय-विजय मनाना श्रधिक चदारतापूर्ण है; फिर भी राजा की जय-विजय भी विशुद्ध नहीं है—त्रपूर्ण है। राजा ऋपने विकास के लिए, ऋपने विजयलाभ के लिए दूसरों का विनाश भी चाहता है। वह दूसरे को हानि पहुँचा करके भी श्रपने को एवं श्रपने देश को लाभ पहुँचाना चाहता है। ऋतएव एक राजा की विजय समष्टि की विजय नहीं है। जिस विजय का मूल्य, श्रन्य का पराजय है, वह विजय विशुद्ध विजय नहीं कहला सकती। सच्ची विजय में किसी के पराजय की कामना नहीं हो सकती। वहाँ तो समष्टिगत कल्याण की चिन्ता की जाती है। अतएव किसी एक राष्ट्र का लाभ, जब

वह श्रन्य राष्ट्र को हानि पहुँचा कर प्राप्त किया जाता है, ता श्रनर्थ का कारण बनता है। इससे राष्ट्रों में समष्टि की भावना नहीं चरपन्न होने पाती । प्रत्येक राष्ट्र ऋपने ऋापको सुखी ऋौर समृद्ध बनाना चाहता है। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का खून चूस कर स्वयं मोटा बनना चाहता है तो विश्व में शानित कैसे हो सकती है ? आज यही श्रशुद्ध राष्ट्रीयता विश्व में विप्लव मचाये हुए हैं। राष्ट्रो में परस्पर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक दूसरे को अपना भोग बना लेने के लिए जो भगीरथ प्रयतन कर रहा है, एक को निर्वल बना कर दूसरा सबल बनता जा रहा है, सो क्या इससे जगत् सुख-शान्ति।पा सकेगा १ कदापि नहीं। यह प्रतिस्पर्धा श्रीर स्वार्थिलप्सा से दूषित राष्ट्रीयता ही राष्ट्रों के सत्यानाश का कारण बन जायगी। श्रतएव संसार के समम राष्ट्र जितनी जरुदी हो, इसका परित्याग करके शुद्ध राष्ट्रीयता की उपासना करेंगे तो शान्ति लाभ कर सकेंगे।

शुद्ध राष्ट्रीयता क्या वस्तु है ? उसकी उपासना किस प्रकार होती है ? इस संबंध में यहाँ इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि जिस राष्ट्रीयता में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहायक और पूर्क रहता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा के बदले पारस्परिक सहानुभूति की प्रधानता होती है, जहाँ विश्व-कल्याण के प्रयोजन से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण होता है, वही शुद्ध राष्ट्रीयता है। जैसे शरीर का प्रत्येक अंग दूसरे अग का पोषक है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र विश्व-शरीर का पोषक होना चाहिए। इस नीति पर जगत् के राष्ट्र अमल करेंगे तभी शान्ति होगी। मानव-समाज का, मेरे विचार से, यही सर्वश्रेष्ठ सामाजिक आदर्श है। यही समाजवाद

का चरम रूप है। इसी से स्थायी शान्ति श्रीर बन्धुत्व-भावना की स्थापना की जा सकती है।

अब प्रश्न यह है कि जगत् के इस विषमय वातावरण में यह चदार भावना किस प्रकार श्रा सकती है ? किस उपाय से भूतल के एक कोने में रहने वाला मनुष्य, दूसरे कोने के निवासी प्रत्येक मनुष्य को श्रपना भाई समक सकता है ?

इस प्रश्न का मेरे पास, एक-केवल एक ही उत्तर है। वह यह है कि त्रिलोकीनाथ की विजय की भावना में ही विश्वशान्ति की भावना निहित है। इस प्रकार की /व्यापक भावना त्रिलोकी-नाथ की विजय चाहने से ही हो सकती है। त्रिलोकीनाथ---परमात्मा की विजय चाहुने से श्रुन्तःकरण में एक प्रकार की विशालता—सम-भावना—श्राती है। ऐसा चाहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरा स्वामी त्रिलोकी नाथ है। ससार के समस्त प्राणी उसकी प्रजा हैं। जब मैं त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो फिर उसकी प्रजा में से किसका पराजय, किसका बुरा सोचूं ? मैं जब त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हूँ तो उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी समस्त प्रजा का भला चाहूँ। पर-भात्मा की विजय चाहने से इस प्रकार के विचार अन्तः करण में उत्पन्न होते हैं श्रीर इन उदार विचारों से राग-द्वेष का भाव श्रीण होजाता है। जितने अशों में विचारों की उदारता होगी उतने ही अंशों में राग-द्वेष की क्षीणता होगी और जितने अंशों में राग-द्वेष की क्षेरणता होगी बतने ही ऋंशों में निराकुलता— शान्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार विश्वशान्ति का मूल-मंत्र है-परमारमा की विजय की कामना करते रहना।

इस विजय-कामना की एक विशेषता यह भी है कि इसकी श्राराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वैयक्तिक जीवन का भी विकास होता है। इससे सिर्फ राष्ट्र या राष्ट्र-समूह ही लाभ नहीं डठा सकते वरन व्यक्ति भी श्रपना जीवन डदार, समभाव-पूर्ण श्रोर शान्त बना सकते है।

इस प्रसंग में इतना और कह देना चाहिए कि पाश्चारण संस्कारों के प्रसार से भारतीय जनता भी 'धर्म श्रीर ईश्वर से विमुख-सी होती जाती है, परन्तु समय सिद्ध कर देगा कि यह विमुखता जगत् के लिए अभिशाप बनेगी। परमात्मा के पवित्र श्रासन पर भौतिकं विज्ञान की विष्ठा करने वाले श्रेशान्ति की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वे संहार को निमंत्रित कर सकते हैं श्रीर विप्तव का श्राह्वान कर सकते हैं। उनसे शान्ति-स्थापना की कदापि श्रीशा नहीं रक्खी जा सकती । परमात्मा का विहिष्कार करके साम्यवाद की स्थापना करने वाले लोग, मेरे विचार में, भयंकर भूल कर रहे हैं। उनके इस कार्य की तुलना उस व्यक्ति से की जानी चाहिए जो निर्जीव श्रिस्थिपंजर को सिंगारने की असफल चेष्टा करता है या हवा को नीव बुना कर महलू खंड़ा करना चाहता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हो सकते, तो ईश्वर को बहिष्कृत करके विश्वशान्ति के प्रयत्न भी निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते।

मित्रो। संसार संबंधी शान्ति की स्थापना के लिए तथा श्रम्तः करण को मलीन बनाने वाले राग-द्वेष को स्थीण करने के लिए परमात्मा की शरण प्रहण करो। के

यह कहा जा सकता है कि हम परमात्मा की त्रिलोकीनाथ तो मानते हैं; लेकिन हम गृहस्थ हैं — हमें स्त्री की कामना रहती है, धन की लालसा बनी हुई है । अंग्रुमात्मा को त्रिलोकीन्थि मानकर अगर हम किसी के प्रति राग-द्रेष न करें तो गृहस्थी संबंधी कामनाएँ कैसे पूर्ण होंगी ? उन्हे पूर्ण करने के लिए क्या हम किसी दूसरे के शरण जावें ? अगर दूसरे के पास न जावें, तो परमात्मा त्रिलोकीनाथ है — निष्णक्ष — वीतराग है, श्रीर हम अभी तक पत्त का त्याग नहीं कर् सके हैं। ऐसी अवस्था में हमारा निर्वाह कैसे होगा ?

यद्यपि यह विषय कठिन है, फिर भी थोड़े में कुछ स्थूल वार्ते बतां ऊँगा। इस विषय में थोड़ा कुछ जान लेने से भी श्रारमा को समाधि मिलती है।

परमात्मा को त्रिलोक्ीनाथ मानकर उसकी विजय चाहने से ज्यवहार में किसी प्रकार की रुकांवट नहीं होती। हाँ, ज्यवहार में दूषितवा के जो अंश हैं वे अवश्य निकल जाते हैं श्रीर भले प्रकार एवं शान्तिपूर्वक ज्यवहार चलाने की शक्ति आ जाती है। श्रतएव कोई भी ज्यक्ति, चाहे वह राजा हो, चाहे ज्यापारी हो, अपने राज श्रीर ज्यापार काँ संचालन करता हुआ भी त्रिलोकीनाथ की छाया में जाकर शान्तिलाभ कर सकता है तथा धीरे-धीरे श्रपना विकास करता हुआ त्रिलोकीनाथ की गति प्राप्त कर सकता है। श्रगर ऐसा न होता, गृहस्थ लोग त्रिलोकीनाथ की छाया में न पहुँच पाते होते और सांसारिक उपाधियों से मुक्त साधुजन ही त्रिलोकीनाथ की छाया में जा पाते, तो फिर भगवान का नाम 'त्रिलोकीनाथ' नहीं हो सकता था।

राजसत्ता का विचार राज्याधिकारी को ही होता है, सब को नहीं होता। राजसत्ता क्या वस्तु है, इसे श्रिधिकारी भले ही सममता हो, सव नधीं सममते। लेकिन राजा तो सभी का है-सिर्फ राजसत्ता सममते वाले का ही नहीं है। वह अज्ञ, अशक्त श्रीर गरीव का भी राजा है। इसी प्रकार साधु भी त्रिलोकीनाय के भक्त होते हैं श्रीर गृहस्थी भी हो संकते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा को त्रिलोकीनाथ मान कर उसकी विजय चाहने में संसार-व्यवहार संवधी कोई वाघा उपस्थित नहीं होती।

गृहकुटुम्बी एक भक्त होता है श्रीर दूसरा श्रभक्त । संसार का काम दोनों ही चला रहे हैं, मगर दोनों में भेद होता है। दोनों में क्या भेद है, यह सममाना ही न्याख्यान का प्रयोजन है। दोनों का भेद एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

दो आदमी रोटी खाते हैं। रोटी खाने का न्यापार यद्यपि ों का समान है, किर भी उनमें से एक खाने के लिए जीता और दूसरा जीने के लिए खाता है। सोचिए, इन दोनों के द्द. व्यापार में भी कितनी विसदृशता विद्यमान है ? जो ीवित रहने के लिए खाता है वह उतना और वही खाएगा .. उसका जीवन बना रहे। जीवित रहने के लिए खाने वाला ऐसा भोजन कदापि नहीं करेगा जिससे स्वारध्य को हानि पहुँचती हो, जो जिन्दगी को बिगाड़े। वह व्यक्ति यह बात कदापि नहीं भूलेगा कि मैं जीवित रहने के लिए खाता हूँ, श्रतपत्र विकारजनक पदार्थों का भक्षण करके अपने धर्म भीर शरीर रूपी हीरे को नष्ट न होने दूंगा। मैं केवल वही

भोजन करूँ गा जो जीवन कायम रखने में सहायक हो, जिससे वृद्धि का विकास हो और मानसिक शक्ति की वृद्धि हो। जो वस्तु इन उद्देश्यों का विघात करती है, जो आरोग्य की दृष्टि से हेय है, उसे मैं प्रहण नहीं करूँ गा।

इस प्रकार जीने के लिए खाने वाला पुरुष विवेक के साथ भक्ष्य-असहय का विचार रक्खेगा और श्रमहय का परित्याग करेगा।

इसके विपरीत खाने के लिए जीवित रहने वाला सोचता है—इस जीवन में मैं जितना स्वाद ले सकूं, ले लूं। मैं जितना अधिक खा सकूंगा, जितना स्वाद ले सकूंगा, उतना ही मेरा जीवन सफल हो सकेगा।

अब श्राप विचार कीजिए कि जीने के लिए खाने वाले और

में प्रायः सदा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मेरा व्याख्यान विर्फ निद्वानों के लिए नहीं है किन्तु स्त्रियों और बचों के लिए भी है। श्रतएव में इसी दृष्टि से निवेचन करता हूँ। सभी लोग, जहाँ तक मेरा खयाल है, इसे समझ सकते हैं; सममने का सबको प्रयत्न करना चाहिए। श्रगर कोई सममने का प्रयत्न ही न करे तो इसका क्या उपाय है ?

संसार में जो रोग-शोक फैल रहे हैं उनमें से अधिकांश उन लोगों की देन हैं जो भोजन-पान में विवेकहीन होकर प्रवृत्ति करते हैं। दस ष्टादमियों का भोजन एक श्रादमी खा जाता है; फिर उसे श्रानन्द नहीं मिलता। वह अपने लिये श्रपच, श्रजीर्ण श्रादि रोग खरीद लेता है। इस प्रकार वह खाकर मरता है और शेप नी श्रादमी भूख के मारे मरते हैं।

सुना जाता है कि भारतीयों की दैनिक श्रामदनी का श्रीसत
—)।।। प्रति मनुष्य है। यदि प्रत्येक श्रादमी इतने ही में काम चला
ले तब तो सब को घरावर भोजन श्रादि मिलता रह सकता है।
अगर कोई आदमी हो।। खा जाता है तो वह एक आदमी को
भूखा मारता है या नहीं ? जो व्यक्ति इससे जितना हो श्रिधक
भोजनादि का व्यय बढ़ाता है वह उतने ही श्रिधक आदिमयों को
भूखे मारने का दोपी मिद्ध होता है। सुनते हैं हुमारे यहाँ के
श्रमेक रईस तो दो रुपया प्रतिदिन चुरुट श्रीर सिगरेट में ही
भूक देते हैं! भला यह कैसी व्यवस्था है ? जिस समाज में
इतना वैषम्य भरा है वह समाज कब तक सुख-चैन से सो
सकेगा ?

जीवित रहने के लिए खाने वाला विवेकी पुरुष ऐसा व्यव-हार नहीं कर सकता। उसे जीवन-निर्वाह के लिए सादा और 'सात्विक भोजन चाहिए। उसकी पूर्ति वह अपने हिस्से की आमदनी से ही पूर्ण कर सकता है। इतने के लिए दूसरों के मुख का कीर छीनने की आवश्यकता नहीं है।

इतिहास में लिखा है कि रोम का बादशाह बढ़ा ही रसिक था। उसने अधिक से अधिक पदार्थों का स्वाद लेना ही अपने जीवन का थ्येय बना लिया था। इस ध्येय की पूर्ति के लिए वह नित्य नये-नये और भाँति-भाँति के सुस्वादु भोजन बनवाता श्रीर थोड़ा-थोड़ा सब में से खाता था। पकवान श्रोनेक श्रीर उदर वेचारा एक ही। जब कभी वह पकवानों से ठसा-ठस मर जाता श्रीर स्थान न रहने से जवाब दे जाता, फिर भी पकवान शेष रह जाते, तो राजा उन शेष पकवानों का श्रास्वाद लेने के लिए वमनकारक चूर्ण श्रादि लेता और वमन के द्वारा पेट खाली करके फिर शेष पकवानों का रसास्वादन करता था। राजा श्रपनी स्वाद-लोलुपता का शिकार हुआ। रोगों ने उसे श्रकाल में ही परलोक का मेहमान बना दिया।

इस बादशाह में श्रीर किसी अुखमरे में क्या श्रन्तर रहा ? बिल्क भुखमरा तो पेट ही भरता है। वह जिह्ना-लोळुप होकर रसास्वाद के लिए वमन करके पेट खाली नहीं करता। यह बादशाह तो उससे भी गया-बीता है। ऐसी मानव-वृत्ति देख कर ही झानियों ने सातकें ब्रत की स्थापना की है।

जब खाने के लिए जीने वाले वादशाह से भी हम घृणा करते हैं दब इस घृणा में इस कोटि के सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार खाने के लिए जीवित रहने वाले स्वयं भी दु:ख में पड़ते हैं श्रीर दूसरों को भी दु:ख में हालते हैं। इससे विपरीत, जीने के लिए खाने वाला चिरायु श्रीर निरोगी रहता है। चिरायु श्रीर निरोगी रहने के लिए तथा बुद्धि एवं मानसिक शक्ति को बनाये रखने के लिए, साथ ही इच्छा को सीमित करके यथा-संभव श्रिष्क से श्रिष्क समभाव सीखने के लिए, ज्ञानो महापुरुषों ने सातवाँ व्रत बता कर माँस-मिद्रा श्रादि हानिकारक वस्तुएँ छोड़ने की प्रेरणा की है श्रीर बुरे भोजन का त्याग कराया है। आप लोगो के स्वेच्छाहार-विहार में श्रन्तराय हाळना ज्ञानी पुरुषों

का अभिप्राय नहीं है। इस उद्देश्य से यह अत नहीं बताया गया है। वरन् उन्होंने श्रापका द्वानि-लाभ जान कर, श्रापके ऊपर अनन्त करुणा करके सातवाँ व्रत स्थापित किया है। इस व्रत का नाम उपभोग-पिभोग-परिमाण-व्रत है। इस व्रत को प्रह्ण करते समय श्रावक को उपभोग-परिभोग की वस्तुओ की मर्यादा करनी पड़ती है।

जिन भोगोपभोग सबंधी वस्तुश्रों की मर्यादा करनी पड़ती है, वे इस प्रकार हैं—

१— उल्लिणयाविहि — ॲंगोझा, रूमाल श्रादि का परिमाण करना।

२—दंतगाविहि—दातौन भादि का परिमाण करना।

३—फलविहि—फलों के भक्षण का परिमाण करना।

४ — श्रब्भंगणविहि — मसलने योग्यं तेल श्रादि का परिमाण करना।

५-- डव्बट्रण्विहि--पीठी त्रादि का परिमाण करना।

६---मन्जगाविहि--स्नान के पानी का परिमाण करना।

७—वत्थविहि—वस्त्रों का परिमाण करना।

८-विलेवणविहि-विलेपन योग्य केशर श्रादि का परिमाण करना।

९-पुष्फविहि-फूलों का परिमाण करना।

१०—आभरणविहि—गहनों की मर्थादा करना।

११-धृवणविहि-धृप की मर्यादा करना।

१२--पेडजविदि--पेय (पीने योग्य) पदार्थों की मर्यादा करना।

१३-भक्खण्विहि-भस्य पदार्थी' की मर्थादा करना।

१४-- श्रोदणविहि-भात श्रादि राँधन की मर्योदा करना।

१५-सूपविहि-दाल श्रादि की मर्थादा करना

१६—विगयविहि—घी, दूध, गुड़, तेल आदि के खाने की मयीदा करना।

१७—सागविहि—शाक-तरकारी की मर्यादा करना।

१८—माहुरयविहि—मधुर फलों की म्योदा करना

१९—जेमखविहि—जीमन का परिमाख करना।

२०-पारिएयविहि-पानी की मर्यादा करना।

२१—मुह्वासविहि—मुख को सुगवित करने वाली इलायची आदि की मर्थादा करना।

२२-- बाहणविहि-- सवारी की मर्यादा करना।

२३--वाग्रहिविहि--जूता श्रादि का परिमाण बाँघ लेना।

२४—सयणविहि —विस्तर श्रादि की मर्यादा करना।

२५ - सचित्तविहि - सचित्त पदार्थों की मर्यादा करना।

२६ - दञ्वविहि-(पूर्वोक्त से अतिरिक्त) द्रव्यों का परिमाण करना।

सातवें व्रत में इन सब भोगोपभोग संबंधी वस्तुत्रों की सूची दी गई है। इनकी मर्यादा का स्वरूप सममाने के उद्देश्य से ज्ञानी महापुरुषों ने श्रानन्द श्रावक का चरित भी निरूपण किया है। जो श्रानन्द बारह करोड़ सोनैयों का धनी था, जिसके पास चालीस हजार गाएँ थीं, उसने भी श्रावक के बारह झत धारण करके किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया है, यह बताने ३ दि. जी.

के लिए ही त्रानन्द का चिरत्र लिख कर उसे ग्यारह छंगों में सम्मिलित किया गया है। उपासकदशांग सूत्र, जिसमें त्रानन्द श्रावक का चिरत वर्णित है, ग्यारह अंगों स्मिलित है। उसमें श्रावकों का चिरत पहले दिया है त्रीर साधुत्रों का बाद में। इस में उपासकों के चिरत हैं।

उपासक का अर्थ है—उपासना अथात् सेवा-भक्ति करने वाला। आवक, अमण का अर्थात् साधु का उपासक होता है, अतएव उसे शास्त्रों में अमणोपासक या 'समणोवासग' भी कहा है।

शंका—क्या श्रांक श्रारिहन्त का उपसिक नहीं होता ? श्रार होता है तो उसे अरिहन्तोपासक क्यों नहीं कहा ? श्रमणो-? पासक कहने का जात्पर्य क्या है ?

समाधान—श्रिरहन्त परिभित होते हैं। किसी काल में होते हैं श्रीर किसी काल में नहीं होते। उदाहरण के लिए वर्त्तमान काल को ही लीजिए। इस समय यहाँ अवसर्पिणी काल का पाँचवाँ आरा वर्त्त रहा है। इस समय आवक—उपासक तो हैं पर श्रिरहन्त नहीं हैं। अमणों के विषय में यह बात नहीं हैं। जब अमण होते हैं तब आवक भी होते हैं और जब आवक नहीं होते तो अमण भी नहीं होते। इस कारण आवक को अमणोपासक कहा गया है।

इसके अतिरिक्त एक बात और है। अरिहन्त भगवान् का समावेश श्रमण में हो जाता है। श्रमण पद व्यापक है और अरिहंत पद व्याप्य है। जहाँ व्याप्य होता है वहाँ व्यापक का होना अनिवार्थ है। जहाँ नीम होगा वहाँ वृक्ष अवश्य होगा। च्यापक के विना च्याप्य होता नहीं है, वृक्ष के विना नीम कदापि नहीं हो सकता। इस नियम के अनुसार अईन्त-अवस्था अमण-श्रवस्था के बिना समय नहीं है। अतएव अमण कहने से अईन्त का भी प्रहण हो जाता है। श्रमण की उपासना में श्रिरहन्त की उपासना भी गर्भित हो जाती है। श्रतः श्रावक को श्रमणोपासक कहने से यह भी सिद्ध हो जाता है कि श्रावक श्रिरहन्त का उपासक हाता है, क्योंकि अरिहन्त भी एक प्रकार के श्रमण हैं। शास्त्रों में मुनियों के पुलाक, बकुश आदि पाँच भेद वत-लाये गये हैं। उनमें एक भेद 'स्नातक' भी है, जिसका श्रथ होता है केवली। अरिहन्त भगवान स्नातक जाति के श्रमण हैं।

जैसे व्यापक वस्तु का कथन करने से व्याप्य का महंगा स्वयं हो जाता है, वैसे व्याप्य के कथन से व्यापक का प्रहण नहीं होता। वृक्ष कहने से आम, नीम, पीपल श्रादि समस्त वृक्षों का बोध होता है परन्तु नीम कहने से समस्त वृक्षों का बोध नहीं होता। श्रगर श्रावक को श्रारहिन्तोपासक कहा जाता तो श्रारहिन्त की उपासना में साधारण छद्मस्य मुनियों की उपासना का बोध नहीं हो सकता था। इस हाल न में श्रावक छद्मस्य मुनियों की उपासना नहीं करता। इस श्रावष्ट दोष का निवारण करने के लिए श्रावक को 'श्रमणोपासक' कहना ही उचित ठहरता है।

आनन्द श्रावक का चरित सातर्वे अंग में प्रतिपादन किया गया है, जिससे श्रावक-समूह मली मांति समम सके कि वारह व्रतों को श्रगीकार कर लेने पर भी जीवन-व्यवहार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती। उस चरित को देख कर श्राप श्रपना जीवन भली भाँति सुधार सकते हैं। वह श्रावकों के समक्ष एक श्रादर्श है, जिसे सामने रख कर श्रावक श्रपना जीवन संतोषमय, निराकुल श्रीर शान्त बना सकते हैं।

सातर्वे व्रत में जिन वस्तुओं की सूची दी गई है उसे देख कर श्राप लोग भी श्रपनी शक्ति के श्रनुसार मर्थादा करें, जिससे शरीर न बिगड़े, बुद्धि भी खराव न हो तथा विवेक भी बना रहे। मयीदा करते समय विवेक से काम लेना चाहिए। ऐसा न हो कि सचित्त वनस्पति का तो त्याग कर दिया श्रीर श्रंडे खाने लगें। मैंने सुना है, बहुत-सी एलीपैथिक औषधियों में सुत्रार, गाय, बैल श्रादि पशुओं एवं पक्षियों की चर्बी, मांस भादि का सम्मिश्रगा होता है। अगुर कोई हरी छोड़ कर ऐसी अधियों का सेवन करने छगे तो विवेक कहाँ रहा ? जिसे त्रस जीवों की हिंसा का विचार नहीं है वह स्थावर जीवो की अहिंसा का कैसे पालन कर सकता है ? अतएव जो कुछ त्यागो, उसमें विवेक से काम लो । म्रान्त:करण में त्रानुक्रम से करुणा-बुद्धि जागृत करते हुए प्राणी मात्र पर मैत्री की भावना स्थापित करो।

भानन्द श्रावक ने कई हरी चीजों का श्रागार रक्खा था, लेकिन वह भ्रष्ट करने वाली वस्तुओं का सेवन नहीं करता था। हरी का सम्पूर्ण रूप से त्याग करना अच्छा ही है, मगर विवेक की स्त्रावश्यकता है। आनन्द ने अपने व्रत में विवेक रक्खा था। वह शरद् ऋतु में प्रातःकाल तैयार हुए घी के त्रातिरिक्त और कोई घी नहीं खाता था। स्त्राप लोग बाजारू घी तो नहीं खाते हैं ? संभव है, गाँवों से स्राया हुस्रा समक्त कर स्राप बाजारू घी खाते हों, तो सुना जाता है कि अब गाँवों में भी शहरी घी पहुँच चुका

है श्रीर वहाँ पर भी देहाती घी में उसकी मिलावट की जाती है।

त्रानन्द श्रावक के जीवन चरित से क्या शिक्षा मिलती है, इस वात पर बहुत कम लोग विचार करते होंगे। साधारणतया चरित को सुन लिया जाता है श्रीर ऐसा श्रनुभव किया जाता है, मानो इस चरित का संबंध सिर्फ आनन्द से ही है। हमारा इससे क्या सरोकार है १ परन्तु अगर तुमसे इस चरित का सरोकार न होता तो तुम्हें सुनाया ही क्यों जाता १

श्राज भी जो खाने के लिये नहीं जीता है, किन्तु जीने के लिए खाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा श्रीर उसकी मान-सिक शिक तथा बुद्धि भी निर्मल रहेगी। लोग खाने-पीने में बे-भान रहते हैं श्रीर यह नहीं सोचते कि धर्म श्रष्ट करने वाली सटर-पटर चीजें खाकर हम श्रावक का पद कैसे निभा सकते हैं ? श्रावक-पद की मर्यादा को श्रक्षुएण बनाये रखने के लिये श्राहार संबंधी विवेक अनिवार्य हैं।

मोटरगाड़ी, घोडागाड़ी श्रादि विलास की वस्तुओं की वृद्धि में, जो जीवन श्रीर धर्म को संकट में हालने वाली हैं, लोग सदैव तत्पर रहते हैं, किन्तु भोजन के विषय में बहुत कम यह सोचते हैं कि हम क्या खाएँ श्रीर क्या न खाएँ ?

मित्रो । जवानी जमा-खर्च न करके जैसा कहो, वैसा ही करो । जो जैसा कहता है वैसा ही करता है श्रीर भोजन-पान के विषय में वेभान नहीं रहता, वह प्राय: रोगी-शोकी नहीं होता श्रीर उसका जीवन श्रानेक श्रापत्तियों से मुक्त रहता है।

सारांश यह है कि खाने के लिए जीने वाले और जीने के

लिए खाने वाले में जो अन्तर है, वही अन्तर भक्त और अभक गृहस्थों में है। जो अभक्त है वह ईश्वर को भूलकर धन में ही तन्मय रहता है, लेकिल भक्त गृहस्थ ईश्वर का स्मरण करता हुआ यही समस्ता है कि यह सम्पदा मेरी नहीं है। भक्त गृहस्थ मानता है कि ईश्वर-भक्ति और धर्म-मार्ग पर चलने से जो पुण्य मैंने उपार्जन किया है उस पुण्य के उदय से यह ऋहि-सम्पत्ति सुक्ते प्राप्त हुई है; एक प्रकार से यह ईश्वर की है। इसे में उसी के चरणों में अपित करता हूं।

आज म्हारा संभव जिन जी रा, हित चित से गुण गास्याँ राज ।

मधुर-मधुर सुर राग अलापी,

गहरे शब्द गुजास्याँ राज ॥ आज० ॥...

दीनदयाल दोनबन्धु के,

खानाजाद कहास्याँ राज<sup>ः</sup>।

तन धन प्राण समर्पी प्रभु को,

इन पर वेग रिझास्याँ राज ॥ आज० ॥

भक्त गृहस्थ कुटुम्ब-परिवार, धन-सम्पत्ति रखता हुआ भी उस पर ममत्व नहीं रखता। 'यह मेरा है' इस प्रकार की ममता उसके अन्तस्तल को स्पर्श नहीं कर पाती। वह अपने को धन-सम्पत्ति का रखवाला मात्र सममता है और विचार करता है कि यह सब सामग्री प्रभु की सेवा के लिए है, इसलिए मैंने परमात्मा की सेवा में इसे समर्पित कर दिया है।

त्रव यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या परमात्मा तन-धन-प्रागा लेता है ? परमात्मा वीतराग है, शरीररहित मुक्त है। वह धन-तन श्रादि कैसे श्रीर उसे किस प्रकार दिया जा सकता है ?

इस प्रश्न का समाधान जैन भिद्धान्त में तो होता ही है, किन्तु हमें पहले यह देखना है कि जैनेतर सिद्धान्तों में इस विषय का समाधान किस प्रकार किया गया है १ गीता में कहा है—

> यज्ञार्थास्कर्मगोऽस्यन्न, स्रोकोऽयं कर्मयन्थन । तदर्थं कर्म कीन्तेय । गुक्तमज्ञः समाचर ॥ —अ ३. दलो. ९

श्रयीत्—हे प्रज़िन! समस्त काम यहा के लिए करने चाहिएँ। यहा के लिए किये गये कामों के प्रतिरिक्त श्रीर सप काम कर्मबन्ध के कार्या होते हैं।

श्रव प्रश्न यह उपस्वित होता है कि यद्म वास्तव में क्या है ? यहा किसे कहना चाहिए ? कोई-कोई अग्नि में घी होमने को यहा कहते हैं । किमी ने पशुण्यां की विल चढ़ाना यहा समम लिया है श्रीर कोई तो नरविल को भी यहा मानते हैं । तारपर्य यह कि लोगों ने यहा का मृलभूत वास्तिविक 'प्रथ वदल कर उसे दिसा में परिणत कर दिया है । इसी कारण यहा के नाम पर घोर हत्या हुई है श्रीर श्राज भी श्रनेक देवी-देवताश्रों को उद्देश्य करके लाखों पशुश्रों का निर्वयता के साथ वध किया जाता है । प्राचीन साहित्य से ज्ञान होता है कि यहा के नाम से घरती पर रक्त की निदयाँ वहाई गई थीं ।

लोकमान्य तिलक ने यझ की घोर प्रथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि चम्चल नदी का वास्तविक नाम चर्मवती है। इस नदी का चर्मवती नाम पड़ने का कारण भी उन्होंने वताया है। एक राजा ने यज्ञ के लिए इतने पशु श्रों की विल चढ़ाई कि इस नदी के किनारे उन पशु श्रों के चर्म का ढेर लग गया श्रीर उससे रक्त की जो धारा वही उससे नदी का पानी रक्त-वर्ण हो गया। तभी से इस नदी का नाम चर्मवती पड़ा, जिसे श्राज-कल की बोली में 'चम्बल' कहते हैं।

इस प्रकार यज्ञ का अर्थ हिसा में बदल गया, परन्तु उसका वास्तिवक अर्थ हिंसाकारक नहीं है। यज्ञ का वास्तिवक अर्थ समझाने का बीड़ा जैनशास्त्रों ने तो उठाया ही है, परन्तु गीता आदिक वैदिक सम्प्रदाय के अनेक प्रन्थ भी हत्या वाले यज्ञ को यज्ञ नहीं कहते। गीता में कहा है—

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा, योगयज्ञास्तथाऽपरे । स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतयः संशित व्रताः ॥ —अ० ४, १लो० २८.

श्राशीत् द्रध्य, तप, योग, स्वाध्याय श्रीर ज्ञान से यज्ञ होता है। परोपकार के लिए द्रव्य श्रादि को लगाने रूप सात्विक दान देने में लगे रहना द्रव्य-यज्ञ है। सात्त्विक तप करना तप-यज्ञ है। ध्यान, धारणा, समाधि श्रादि योग-यज्ञ कहलाता है। शास्त्रों का पठन-पाठन स्वाध्याय-यज्ञ है श्रीर आध्यात्मिक विचार में मग्न रहना ज्ञान-यज्ञ है। %

इत पाँच प्रकार के गीता-वर्णित यज्ञों में हत्या को कहाँ अव-काश है ? यहाँ तो विशुद्ध आचार का ही प्रतिपादन किया गया है ।

<sup>🕸</sup> देखो गीता का न्यवहार-दर्शन । पृ० २०१

उत्तराच्ययन सूत्र के वारहवें अध्ययन में हिरकेशी मुनि ने भी ब्राह्मणों को यह का अर्थ समझाया है।

वह चरे भिक्ख वयं जयामो, पाबाह कमाइ पुणोत्स्यामो । अक्लाहि णं सजय जकार पृह्या, वह सुजह गुमला वयित ॥

जव मुनिराज हरिकेशी ने ब्राह्मणों के हिसादमक यद्म की पाप रूप बताया तब उन्होंने मुनि से पूछा—हे भिछु ! हम लोगों को यहा करना चाहिए या नहीं ? अगर् यहा करें तो कीन-मा यहा करें जिसमे पाप का नाश हो सके ? हे सयत, फुपा करके हमें।समकाइए कि हानी पुरुषों ने किसे मुयहा बतलाया है ?

व्राह्मणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा—

हजीव काये असमारभन्ता, मोस अटत्तं च असेवमाणा।

परिगाह इत्थीओ माणमाय, एय परिनाय चान्ति दन्ता॥

सुसबुदा पंचिह सबरेहि, हह जीविय अणवकापमाणा।

बोसद्दकाया सुचहत्तदेहा, महाजयं जयह तहासिद्ध॥

श्रथीत्—पट् जीव-निकाय का आरंभ न करने वाले, मृपावाद स्रोर अदत्तादान का सेवन न करने वाले, परिप्रड, स्त्री, मान, माया श्रादि का त्याग करने वाले, पाँच प्रकार के संवर से युक्त, जीवन के प्रति निष्काम, शरीर की ममता से रहित पुरुप श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं, श्रयीत् उल्लिखित गुणों को अपने जीवन में व्यव-हार्य वनाना ही श्रेष्ठ यज्ञ है।

इसके बाद बाह्यणों के एक श्रीर शक्त के उत्तर में मुनि ने

इस नदी का चर्मवती नाम पड़ने का कारण भी उन्होंने वताया है। एक राजा ने यज्ञ के लिए इतने पशुओं की विल चढ़ाई कि इस नदी के किनारे उन पशुओं के चर्म का ढेर लग गया और उससे रक्त की जो घारा वही उससे नदी का पानी रक्त-वर्ण हो गया। तभी से इस नदी का नाम चर्मवती पड़ा, जिसे प्राज-कल की बोली में 'चम्बल' कहते हैं।

इस प्रकार यज्ञ का अर्थ हिसा में बदल गया, परन्तु उसका वास्तिवक अर्थ हिंसाकारक नहीं है। यज्ञ का वास्तिवक अर्थ समझाने का बीड़ा जैनशास्त्रों ने तो उठाया ही है, परन्तु गीता आदिक वैदिक सम्प्रदाय के अनेक प्रन्य भी हत्या वाले यक को यज्ञ नहीं कहते। गीता में कहा है—

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा, योगयज्ञास्तथाऽपरे ।
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतयः सशित व्रता ॥
—अ० ४, रलो० २८

श्रयीत् द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय श्रीर ज्ञान से यज्ञ होता है। परोपकार के लिए द्रव्य श्रादि को लगाने रूप सात्विक दान देने में लगे रहना द्रव्य-यज्ञ है। सात्विक तप करना तप-यज्ञ है। ध्यान, धारणा, समाधि श्रादि योग-यज्ञ कहलाता है। शास्त्रों का पठन-पाठन स्वाध्याय-यज्ञ है श्रीर आध्यात्मिक विचार में मग्न रहना ज्ञान-यज्ञ है। अ

इन पाँच प्रकार के गीता-वर्णित यज्ञों में हत्या को कहाँ अव-काश है ? यहाँ तो विशुद्ध आचार का ही प्रतिपादन किया गया है ।

<sup>🕸</sup> देखो गीता का न्यवहार-दर्शन । पृ० २०१

उत्तराच्ययन सूत्र के वारहवें अध्ययन में हरिकेशी मुनि ने भी ब्राह्मणों को यह का अर्थ समझाया है।

कहं चरे भिक्खु वयं जयामो, पावाइं कम्माइं पुणोल्खयामो । अक्खाहि णं संजय जक्ख पृह्या, कहं सुजह कुसला वयति ॥

जब मुनिराज हरिकेशी ने ब्राह्मणों के हिंसात्मक यज्ञ को पाप रूप बताया तब उन्होंने मुनि से पूछा—हे भिक्षु ! हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए या नहीं ? अगरू यज्ञ करें तो कौन-सा यज्ञ करें जिससे पाप का नाश हो सके ? हे संयत, कृपा करके हमें।सममाइए कि ज्ञानी पुरुषों ने किसे सुयज्ञ बतलाया है ?

ब्राह्मणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा—

छजीव काये असमारभन्ता, मोस अदत्तं च असेवमाणा। परिगाह इत्थीभो माणमायं, एय परिन्नाय चः न्ति दन्ता॥ सुसबुदा पचिह सबरेहिं, इह जीवियं अणवकंखमाणाः। वोसहकाया सुचइत्तदेहा, महाजय जयह जन्नसिष्ट ॥

श्रर्थात्—षट् जीव-निकाय का आरंभ न करने वाले, मुषावाद स्वीर अदत्तादान का सेवन न करने वाले, परिष्रह, स्त्री, मान, माया श्रादि का त्याग करने वाले, पाँच प्रकार के संवर से युक्त, जीवन के प्रति निष्काम, शरीर की ममता से रहित पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं, श्रर्थात् उल्लिखित गुणों को अपने जीवन में व्यव-हार्य वनाना ही श्रेष्ठ यज्ञ है।

इसके वाद बाह्यणों के एक श्रीर शक्त के उत्तर में मुनि ने कहा- तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसग । कम्मेहा संजमजोगसती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं॥

श्राधीत् तप श्रिप्त है। जीव श्रिप्त का स्थान है—होमकुएड है। योग चटुवा—सामग्री लेकर होमने का उपकरण —है। शरीर इंधन है। संयम श्रीर योग शान्तिपाठ है। हम इस प्रकार का अग्निहोत्र करते हैं। यही अग्निहोत्र ऋषियों द्वारा प्रशंसित है।

प्रश्नोत्तर लम्बा है श्रीर इसे पूर्ण रूप से सममाने के लिए श्रिधिक समय की आवश्यकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ न करना जैनधर्म का सिद्धान्त नहीं, वरन यज्ञ का जो विक्रत श्रीर वीमत्स रूप प्रचलित हो गया है उसका तीत्र विरोध करना जैनधर्म का काम है। गीता और उत्तराध्ययन—दोनों के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ का वास्तविक रूप हिंसामय नहीं है।

ं व्यास महर्षि का उद्धरण स्याद्वाद मञ्जरी में इस प्रकार दिया है—

ज्ञानपालिपरिक्षिप्ते, ब्रह्मचर्यदयाम्मसि ।
स्नात्वाऽति विमले तीर्थे पापपङ्कापहारिणि ॥
ध्यानाग्नौ जीव कुण्डस्थे, दममास्तदीपिते ।
असत्कर्म समिन्द्रोपैर्श्नग्निहोत्र कुरुत्तमम् ॥
कषाय पशुभिर्दुष्टे धर्मकामार्थनाशकैः ।
शाममन्त्रहुतैर्यज्ञ विधेहि विहित बुधै; ॥

अर्थात्—व्यास ऋषि उत्तम यज्ञ करने का उपदेश देते हुए कहते हैं —ज्ञान रूपी पाली से घिरे हुए, ब्रह्मचर्य श्रीर दयारूपी जल वाले, पाप रूपी कीचड़ को धो डालने वाले निर्मल तीर्थ में स्तान करके; जीव रूपी कुंड में स्थित, इन्द्रियद्मन रूपी वायु से प्रदीप्त की हुई ध्यान रूपी अग्नि में, पापकर्म रूपी समिधा डालकर श्रेण्ठ यज्ञ करो।

यही नहीं, आगे व्यासजी स्पष्ट कहते हैं—
प्राणिघातानु यो धर्ममीहते मुदमानसः।
स वान्यति सुधावृष्टि कृष्णाहि सुखकोटरात्॥

श्रांत जो प्राणियों की हिंसा करके धर्मोंपार्जन करना चाहता है वह मृद् है। वह काले सॉंप के मुख से श्रमृत की वर्ष होने की श्रसंभव इच्छा करता है। तात्पर्थ यह है कि हिंसात्मक यज्ञ से धर्म होना श्रसंभव है।

यह उद्धरण श्रीर भी स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि जैनसिद्धान्त ही अकेला हिंसात्मक यज्ञ का विरोध नहीं करता, किन्तु वैदिक ऋषि भी हिंसा की वीभत्सता से ऊब कर उसकी निन्दा करते हैं।

जैन साहित्य श्रीर वैदिक सहित्य की विस्तारपूर्वक तुलना करने के लिए समय नहीं है। श्रतएव इतने उद्धरणों से तुलना की सामान्य दिशा का निरूपण करके ही संतोष मानना पड़ेगा। यज्ञ क्या है, इस संबंध में ही थोड़ा सा विचार किया जाता है।

'इदम् न सम' अर्थात् यह मेरी वस्तु नहीं है, इस भाव से, उस वस्तु पर से अपना ममत्व हटा लेना और उस पर दूसरे का श्रिधकार कर देना यज्ञ का श्रर्थ है। जो अपने श्रिधकार की चीजों पर से अपना स्वत्व त्याग देता है श्रीर दूसरे का अधिकार मान लेता है, वहीं सच्चा यज्ञ करने वाला है।

द्रव्य पर ममत्व न रखना, और उसे अपना न सममना, द्रव्य-यज्ञ कहलाता है। ऐसा करने के लिए घर-गिरंस्ती त्याग कर साधु बन जाना ही आवश्यक नहीं है। द्रव्य पर अपना अधि-कार न सममे, जगत् की वस्तु जगत् के लिए है, यह समम कर उस द्रव्य का अपने आपको द्रस्टी मात्र सममे और सार्वजनिक हित में द्रव्य का उपयोग करे, यह आवश्यक है। इसी को द्रव्य यज्ञ कहते हैं।

जैसे द्रव्य का यहा होता है वैसे ही दान का भी यहा होता है। दान देकर उससे मान न कमाना, निष्काम भाव से दान देना दान-यहा है। जो लोग दान द्वारा मान की कामना करते हैं, वे दान नहीं करते वरन दान का सीदा करते हैं — किसी वस्तु को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु की अभिलाधा करते हैं। ऐसे छोगों को कीर्ति या मान कितना मिलता है, यह तो श्राप लोग भी जानते हैं, पर उन्हें दान का वास्तविक फल नहीं मिलता। दान के श्रसली फछ को प्राप्त करने के लिए फन की आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। यही सच्चा दान-यहा है श्रीर यही प्रशस्त दान है।

हिन्दी 'नवजीवन' पत्र में मैंने पढ़ा था कि शिमला में एक ७५ श्रीर एक स्त्री को देख कर गांधीजी का हृदय श्रानंदित हो उठा था। वह दोनों गाधीजी के पास श्राये और उन्होंने सी रुपये का एक नोट निकाल कर एक संस्था की सहायता के लिए गांधीजी के सामने रख दिया। वह संस्था सेठ जमनालालजी बजाज द्वारा संचालित होती थी। गांधीजी ने कहा—'जमना-लालजी के पास पैसे की कभी नहीं है। उनके पास काफी पैसा है। उस संस्था को सहायता की आवश्यकता नहीं है। अतः आप यह रुपया अपने पास ही रहने दीजिए।'

यह सुनकर श्रागन्तुक पुरुष ने कहा—'जिस किसी भी कार्य में रुपयों की श्रावरयकता हो उसी में यह लगा दीजिए। श्रमुक कार्य में रुपये लगाने की शर्त लगाना व्यर्थ है— भूल है। इस बात को मेरी श्रपेक्षा आप श्रधिक सममते हैं। श्रतएव अब इस विषय में में कुछ न कहूँगा। मैंने सम्कारी नौकरी करके पैतीस हजार रुपया बचाया है और इस समय भी मेरी श्राय लगभग एक हजार रुपया मासिक है। इस सम्पत्ति को मैं अपनी नहीं सममता। चाहता हूँ कि श्राप इसकी व्यवस्था करें श्रीर अपने हाथ में ले लें। इसी से मुमे आवन्द होगा। मैं इस सम्पत्ति पर से अपना श्राधिपत्य हटा लेना चाहता हूँ, जिससे श्रपने उत्तरदायित्व से बच सकूँ।'

मित्रो ! श्राप लोगों के पास जो द्रव्य है इसे श्रगर परोप-कार में, सार्वजनिक हित में और दीन-दुखियों को साता पहुँचाने में न ढगाया को याद रखना, इसका व्याज चुकाना भी तुम्हें कठिन हो जायगा । ऐसे द्रव्य के स्वामी वन कर श्राप फूले न समाते होंगे कि चलो हमारा द्रव्य वढ़ा है, मगर शास्त्र कहता है श्रीर श्रनुभव उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ क्लेश

बढ़ा है। जब आप बैंक सं ऋण रूप में रुपया लेते हैं तो उसे ्रचुकाने की कितनी चिन्ता रहती है ? उतनी ही चिन्ता पुर्य रूपी बैंक से प्राप्त द्रव्य को चुकाने की क्यों नहीं करते ? समक रवाो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है। इसे परीपकार के ऋर्य अर्पण कर दो। याद रखो कि यह जोखिम दूसरे की सेरे पास घरोहर है। अगर इसे छापने पास रख छोड़ूँगा तो यह तो यहीं रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए वहुत भारी पड़ जायगा 📗

श्रावक के तीन मनोरथों में से एक मनोरथ यह भी है कि-लोभ की वृद्धि करने वाले श्रीर खराबों पैदों करने वाले परिप्रह का त्याग करके कब मैं आत्म-कल्यागा मे लगूंगा ?' श्रतएव परिष्रह के पाश को छोला होने दो-उससे वाहर निकलने का प्रयत करो।

" गांधीजी ने श्रांगीन्तुक पुरुष से कहा- 'तुम इस धन के ट्रस्टी रही जिब किसी कार्य में इसे लगाने की श्रीवश्यकता होगी, तब उस काम में लगा दिया जायगा।

एक महिला को उसके पिता से बहुत-सी सम्पत्ति मिली थी। उसका पति श्राचारभ्रष्ट है, और उसने 'दूसरा विवाह भी कर लिया है। वह महिला उससे अलग रहती है। जैसे पूर्वोक्त पुरुष ने अपनी सम्पत्ति का त्याग किया, उसी प्रकार वह भी अपनी पैत्रिक सम्पत्ति का दान करना चाहती है। वह देश-सेवा के फल-स्वरूप दो बार जेलयात्रा कर चुकी है श्रीर चर्ला श्रादि ात कर उसी की भामदनी से अवना निर्वाह करती है। वह भी

एक वार गांधीजी के पास त्राई त्रीर त्रपती सम्पत्ति के दान के विषय में गांधीजी से निवेदन किया। गांधीजी ने उससे भी वही वात कही कि—उस सम्पत्ति को तुन अपनी न समम कर श्रपने को उसका ट्रस्टी मानते हुए सँभालो।

मित्रो । श्रार आप लोग भी अपनी सम्पत्ति से पाप न करके, उसके ट्रस्टी-भर बने रहो तो क्या उस सम्पत्ति को कुछ दाग लग जायगा ? हाँ, उस अवस्था में श्रपने भोग-विलास के लिए उसका दुरुपयोग न कर सकोगे । लेकिन बहुत लोगों की तो ट्रस्टी बनने की भावना ही नहीं होती । क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह धन के कीचड़ में फँसा रहे और उससे श्रपने श्रारमा को मिलन बना डाले ? उसे परोपकार में न लगावे ? क्या श्रावक को धमें पर विश्वास नहीं है ? वैंक पर विश्वास करके उसमें लाखों रुपया जमा करा देने वालों को धमें रूपी बैंक पर क्या विश्वास नहीं है ?

में श्रापका धन नहीं चाहता। मेरे पास जो कुछ यो उसका त्याग कर देना मैंने श्रपना सौभाग्य समका है। उससे मुक्ते शान्ति श्रीर मुख मिला है। ऐसा करके मैंने निराकुलता का आनन्द अनुभव किया है। तुम्हें जो त्याग का अपदेश करता हूं सो इसलिए कि तुम भी मुख-शान्ति का इसी उपाय से लाम कर सकोगे। सम्यग्दिष्ट का लक्ष्य यही है कि वह श्रपनी सम्पत्ति परोपकार के लिए सममें श्रीर श्राप उससे श्रालिप्त रहता हुश्रा अपने को उसका ट्रस्टी श्रनुभव करे।

रे समदृष्टि जीवदा, करे कुटुम प्रतिपाल। भन्तरगत न्यारो रहे, ज्यों धाय जिलावे दाल॥

भाषा का प्रयोग दूसरे प्रकार का है मगर वस्तु वही है। गीता में ज्ञान-यज्ञ करने की जो बात कही गई है वही बात इस दोहे में कही गई है। जैसे घाय बालक की सार-सँभाल करती है-उसमें स्नात्मीयता का भाव स्थापित नहीं करती, उसी प्रकार स्नाप धन की सार-सँभाल करें—उसके द्रस्टी वने रहे, पर उसमें लिप्त न हों।

ऐसा करने से श्रापको दोहरा लाभ है। प्रथम यह कि आप उस धन से पापोपार्जन नहीं कर सकेंगे श्रीर दूसरा यह कि उसका नाश होने पर आपको दुःख न होगा। दूसरों की वस्तु का नाश होने पर क्या आप दुःख मनाते हैं ?

क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि यह वस्तु मेरी नहीं थी, किसी श्रीर की थी। जैसे औरों की वस्तु पर श्रात्मीयता की भावना नहीं है, उसी प्रकार अपनी सम्पत्ति पर भी श्रातमी-यता का भाव मत रक्लो-फिर श्रापको उसके नाश से शोक नहीं होगा। तुम्हारे पास घन है तो उस धन के गुलाम बन कर मत रहो। उसका सत्कार्यों में विनियोग करने वाले बनो। जाल में मिक्खयाँ फॅसती हैं; तुम धन के जाल में मत फॅसो। धन को श्रपने भाग्य का बोक्त मत बनाश्रो । उससे सीभाग्य का मंगल द्वार खोलो । धन श्रपने आपमें बड़ी चीज नहीं है । उसे पा लिया है तो कौन-सी महत्वपूर्ण वस्तु पा ली है 🤈 आ़ ख़िर संसार तो उन्हों की चरण-रज अपने मस्तक पर चढ़ाता है जिन्होंने को श्रपने चरणों से ठुकरा दिया है। धन में यदि कुछ भी श्रच्छाई है तो वह उसके सद्व्यय पर निर्भर है। जिस धन का सद्वंपयोग किया जाता है वही धन सार्थक है।

ं तुम सममते हो हमने तिजोरी में धन को कैंद कर लिया है, पर धन सममता है कि हमने इतने बढ़े धनी को अपना पहरेदार मुकर्र कर लिया है।

तुम अपनी ऋपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर सकते पर धन तुम्हारे प्राणों का भी व्यय कर सकता है।

तुम धन को चाहे जितना प्रेम करो, प्राणों से भी श्रिधिक उसकी रक्षा करो, उसके लिए भले ही जान दे दो, लेकिन धन श्रान्त में तुम्हारा नहीं रहेगा—नहीं रहेगा। वह दूसरी का वन जायगा।

तुम धन का त्याग न करोगे तो धन तुम्हारा त्याग कर देगा।
यह सत्य इतना स्पष्ट श्रीर ध्रुव है कि इसमें लेश मात्र भी सन्देह
नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विवेकवान होते हुए भी
इतने पामग क्यों वने जा रहे हो १ तुम्हीं त्याग की पहल क्यों
नहीं करते १ क्यों स्वत्व के धागे को तोड़कर फैंक नहीं देते १

स्वत्व का त्याग कर देना ही द्रव्ययज्ञ है । अपने पास जो है उसे 'इदम् न मम' कहकर परोपकार के निमित्त अपित कर दो श्रीर अपने आपको उसका सिर्फ ट्रस्टी समस्तो ।

इसी प्रकार जो तप किया हो, उसके फल की कामना से टूर रहो। तप के बदले स्वर्ग श्रादि के सुखों की श्राकांक्षा न करो। उसके लिए अहंकार न करो। तप को सत्कार-सन्मान या सांसा-४ दि. जी. रिक सुख की प्राप्ति का साधन मत वनाश्रो। 'इदम् न मम' कह कर परमात्मा को समर्पित कर दो।

तपस्या करना वीरता का काम है। प्रत्येक आदमी तप नहीं कर सकता। तपस्वी अपनी शक्ति का संचय करके तप करे और अहंकार आ जाए तो सारी तपस्या निरर्थेक हो जाती है। अतएव तपस्या करके 'इदम् न सम' कहकर भगवान् की सेवा में उसे समर्पित कर देना चाहिए।

इसी प्रकार स्वाध्याय श्रादि को 'इर्म् न मम' कह कर पर-मात्मा को श्रपेण कर देना ही हितकर है। इससे श्रमिमान का भाव उदित नहीं होता है। इस प्रकार द्रव्य, तप, आदि का यज्ञ करता रहे तब तो ठीक है। यदि इनका श्रमिमान किया तो श्रात्मा का श्रध पतन होजाता है।

भें श्राप से एक बात पूछता हूँ। क्या रसोई बनाने वाछी बहिन भी यज्ञ कर सकती है ?

'हाँ !'

यदि उस बहिन का हृदय निस्पृह है, उसमें स्वार्थ की कलुषता नहीं है, उत्सर्ग का भाव है, अगर वह दूसरों को सुखी बनाने के लिए अपनी कला-कुशलता का प्रयोग करती है, तो वह यज्ञ क्यों नहीं कर सकती १ अगर वह अपनों को खिलाने और दूसरों को टरकाने का भाव रखती है तो उसके हृदय में ममता है। इस ममता से उसका आत्मा पतित हो जायगा।

मान लीजिए एक घर में चार भाई हैं। बड़े भाई की स्त्री के भी वचे हैं श्रीर दूसरे भाइयो की स्त्रियों के भी। श्रव यदि चड़े भाई की स्त्री भोजन वना कर श्रपने लड़कों को तो खिलावे श्रीर दूसरे लड़कों से कपट करे तो श्राप उसे क्या कहेगे ?

'चोरी।'

गीता में कहा है कि जिसने दिया है उसे न समर्पित करके नवाने वाला चोर है। यथा—

तैर्दत्तानप्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स'॥

—अ ३, श्लो १**२**.

यदि वड़े भाई को पत्नी यह विचार करें कि जिस घर में मैं श्रीर मेरे वालक रहते हैं उसी घर में दूसरे भी रहते हैं। मेरे वालकों की भाँति वह भी इसी प्रकार भोजन के श्रिषकारी हैं। में कपट करके पाप की भागिनी नहीं बनूँगी। इस प्रकार विचार कर मय भाइयों के वालकों को समान सममें श्रीर कपट न करे, तो ऐसी विहन भोजन बनाती हुई भी यज्ञ कर सकती है। श्रार वह श्रच्छा भोजन बना कर श्रापने बच्चों को खिलावें और दूसरे बच्चे एक श्रोर वैठे वैठे ताकते रहे—िकर भी वह उन्हें न पूछे, तो उसको आप क्या कहेंगे?

'राक्षसी!'

वह बहुत ओछे जी की सममी जायगी। यदि उसी स्त्री के देवर, दूर से, श्रपने बालकों को कम श्रौर दूसरे वालकों को ज्यादा देते देखें तो क्या उसके देवरों का जी न दृदेगा ?

'न्प्रवश्य ट्टेगा !'

में आरंभ करने के लिए नहीं कहता। जो आरंभ होना था यह तो भोजन बनाने में हो चुका। परन्तु उस आरंभ के बाद यदि हृद्य निष्कपट श्रीर परोपकार-भाव से परिपूर्ण रहा तो भोजन बनाने में भी यज्ञ हो गया सममना चाहिए।

ज्ञानियों ने सद्गुर्णों की प्रशंसा की है, लेकिन दुर्गुणों के छिए सुँह पर ही फटकार बताई।

श्रीर हरिकेशी मुनि की, जो शरीर से काले-कछ्टे, और विरूप थे, जिन्हे कोई श्रवने पास भी खड़ा होने देने में राजी नहीं होता था, भगवान् ने समवशरण में क्या प्रशसा नहीं की थी ? क्या उन्हें भगवान ने श्रपनी छत्र-छाया में नहीं छिया था ? यही नहीं, भगवान् ने कहा था कि—

> सक्ख खु दीसह तवोविसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोवि ॥

श्रथीत् तप की विशेषता तो साक्षात् दिखाई देती है, मगर जाति की कोई भी विशेषता मनुष्य में दिखाई नहीं देती। ऋर्थात् जहाँ जाति में भेद होता है वहाँ श्राकृति श्रादि में भी भेद होता है। मनुष्य-मनुष्य संब एक-सी श्राकृति वाले हैं और उनमें जाति संबंधी कुछ भी भेद नजर नहीं त्र्याता। इस कारण अनादि जाति-भेद की कल्पना करना निर्मृत है। जाति का कोई मूल्य नहीं है।

सारांश यह है कि जाति का, कुल का, धनसम्पत्ति श्रीर ऐश्वर्थ का, यहाँ तक कि शरीर का भी ममत्व हटा देना चाहिए। इन सब के प्रति 'इद्म् न मम' की भावना जब सुदृढ़ रूप से अन्तः करण में जम जाती है तो भात्मा निस्पृह, निष्काम बन जाता है। भी भावना को यज्ञ शब्द से सूचित किया जाता है।

जो महापुरुप निष्काम वन कर निरन्तर प्रशस्त श्रनुष्ठानों में श्रपना समय व्यतीत करते हैं, वही दुर्लभ मानवजीवन का लाभ लेते हैं। वही प्राप्त सुश्रवसर का सदुपयोग करते हैं। वे श्रपने श्रादर्श से श्रनेक श्रारमात्रों का कल्याण करते हैं और स्वयं कल्याण के भागी होते हैं।

महावीर भवन, देहली ता०,३०-९-३१





ورهرايم

## प्रार्थना

चेतन जान कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे। शास्त्र प्रमान पिद्यान प्रभु गुन, मन चंचल थिर कर रे॥ श्रेयांस जिनद सुमर रे॥ श्रे०॥

सास उसास विलास भजन को, दृढ़ विश्वास पकर रे। अजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे॥ श्रे० ॥



श्रेयांसनाथ भगवान् की इस प्रार्थना में परमात्मा का स्मरण े की ताकीद की गई है। परमात्मा का स्मरण करने के लिए जल्दी करने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि यों तो ष्रात्मा श्रनादि-श्रनंत है श्रीर काल भी अनन्त है, फिर भी परमात्म-स्मरण का ऐसा श्रवसर सदा नहीं मिलता। एके-न्द्रिय म्त्रादि निकृष्ट पर्यायों में परिभ्रमण करते करते अत्यन्त तीत्र-तर पुराय के योग से त्रस पर्याय, मानव भव, परिपूर्ण इन्द्रियाँ, षार्य चेत्र, उत्तम कुल और धर्म-अवण बादि सामग्री प्राप्त हुई है। अगर यह सामधी परमात्मा के स्मरण के विना ही, केवल भोग-विलास में व्यतीत हो गई, तो फिर इसका मिलना उतना ही कठिन है जितना समुद्र में चिन्तांमण्णु गिर जाने पर उसका मिल जाना।

इसके अतिरिक्त यह अवसर जो प्राप्त हो गया है, सो चिर-काल तक स्थायी नहीं है। जीवन विद्युत् की चमक के समान क्षण भर में ही नष्ट हो सकता है। किसका श्वास कव वंद हो जायगा, सो कौन जानता है ? श्रगर जीवन कुछ वर्षों तक स्थिर भी रहा श्रीर मस्तिष्क ही किसी कारण से विकृत होगया तो जीवन किसी काम का नहीं रह जाता ! मस्तिष्क भी ठीक रहा. परन्तु यदि कोई भीषण शारीरिक न्याधि ही उठ खड़ी हुई तो परमात्मा का ध्यान नहीं हो सकता और श्रार्त्तध्यान में ही अन-मोल जीवन के क्षण व्यतीत हो जाते हैं।

दात्पर्य यह है कि प्रथम तो परमात्मा के भजन करते का श्रवसर मिलना ही श्रात्यन्त कठिन है, तिस पर श्रानेक प्रकार की षाधाएँ सद्देव ताकती रहती हैं श्रीर भीका मिलते ही उस श्रवसर को स्पर्ध वना हालती हैं। इस प्रकार मानव-जीवन की यह पिनयौ अनमोल हैं। यह घड़ियाँ पिरिमित हैं। ससार में कोई सदा जीवित नहीं रहा और न रहेगा ही क्रिज़तएव प्राप्त सुअवसर से लाभ उठा लेना प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष का कत्त व्य है। अतएव परम भाव से परमात्मा का स्मरण करो।

यह श्वासीच्छ्रास, जो चलता रहता है, सममो कि मेरा नहीं किन्तु परमात्मा का ही चलता है। इसे खाली मत जाने दो । प्रत्येक श्वास और उच्छास में परमात्मा का स्मरण चलता रहने दो । इसके लिए सतत जागृत भाव की आवश्यकता है-चिरश्रभ्यास की श्रपेचा है। श्रगर शीव्र ऐसा न हो सके, वो भी आदर्श यही अपने सामने रक्खो। आदर्श सामने रहेगा तो उसी श्रोर गति होगी, भले ही वह मंद हो।

यह प्रश्न हो सकता है कि श्वासोच्छ्वास से तो श्रीर भी काम लेने हैं, ऐसी दशा में उसे निरन्तर परमात्मा के ही स्मरण में कैसे लगाया जा सकता है ? इस संबंध, में इतना ही समक लेना चाहिए कि श्वासोच्छ्वास से श्रीर काम लेने को कोई, नहीं रोकता; मगर वे काम ऐसे हों जिनसे परमात्मा के स्मरण का, परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के प्रति उन्मुखता का विरोध न हो।

परमात्मा का पूर्ण भास कराने के लिए कथाओं का आदर्श है। यह आदर्श मार्गदर्शक भी है। कथाओं में वर्णित महा-पुरुषों ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की है, उसी प्रकार सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें उनके चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। चरित-नायक वो श्रव संसार में नहीं हैं, लेकिन उनके चरित का श्रनुस-। करने वाले श्रपना कल्याण कर सकें, इसिछए उनका चरित

श्राज भी मीजूद है। श्राप उन कथाओं के मर्म को समकते का प्रयत्न करें।

सुवाहुकुमार की कथा प्रसिद्ध है। उसने भगवान् के चरण-कमलों में उपस्थित होकर श्रावक के व्रत प्रहण किये थे। आप लोग भी श्रावक कहलाते हैं, पर श्रावक का श्रर्थ क्या है, यह चात बहुत से नहीं जानते।

श्रावक शब्द में तीन अक्षर हैं। यह तीनों श्रक्षर वीन वातें वतलाते हैं। श्रद्धा-भक्ति के साथ गुरुजन की सुशिक्षा को श्रवण करे यह 'श्रा' श्रक्षर का श्रर्थ है। दर्शन का वर्णन करना अर्थात् धारण किये हुए विशुद्ध वीतराग-धर्म का प्रकाश करना 'व' श्रक्षर का अर्थ है।

कई लोग वलवार से धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। यही क्यों, वित्क इतिहास से पता चलता है कि ऐसे अनेक प्रयत्न किये भी गये हैं। कोई-कोई लोभ के जाल में फँसा कर गरीव लोगों को उनका धर्म छुड़ाकर अपने धर्म में दीक्षित करना चाहते हैं। श्राज भी इस प्रकार के प्रयत्न चाछ हैं श्रीर बहुत से भारतीय लोभ फे चंगुन में फॅस कर विधर्मी वनते जा रहे हैं। लेकिन शावक कभी भूल कर भी इस प्रकार के कुत्सित प्रयास नहीं फरता। वह न तो तलवार के जोर से किसी को अपने धर्म में सम्मिलित फरवा है, न प्रलोभन देकर ही। वह श्रधर्मी के प्रति करणाशील यनकर, वत्सलता द्वारा श्रपने धर्म को प्रकाशित फरता है। वह सेवा, दान, परोपकार श्रादि प्रशस्त आचरण के द्वारा श्रपने धर्म का उद्योत करता है।

हिंसा अगर अधर्म है तो हिसक उपायों में किसी को धार्मिक कैसे बनाया जा सकता है ? इसी प्रकार लोभ पाप है तो लोभ में फैंसाकर दूसरे को धार्मिक नहीं वरन् पापी ही बनाया जा सकता है । अतएव श्रावक ऐसे तरीकों को व्यवहार में नहीं लाता ।

तीसरा अत्तर 'क' है। 'क' का श्रर्थ है—कर्त्तव्य-पालन। श्रावक अपने कर्त्तव्य को कर्त्तव्य मान कर पालन करता है। लोक-दिखावे के लिए अथवा किसी प्रकार की स्वार्थसाधना के लिए वह कर्त्तव्य का पालन नहीं करता। विशुद्ध कल्याण की प्रेरणा से वह निरन्तर श्रपने कर्त्तव्य का पालन करता है।

मनस्येक वचस्येकं, काय एकं महात्मनाम् । मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् , कायेऽन्यद् दुरात्मनाम् ॥

श्रयीत—जिनका मन, वाणी श्रीर श्राचर्ण एक सा है, इनमें भिन्नता नहीं है, वह महात्मा हैं। इसके विपरीत जिसके मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ भिन्न होता है श्रीर जो कार्य कुछ श्रीर ही करता है, वह दुरात्मा है।

सुबाहुकुमार श्रावक बना । उसने श्रापने श्रापको सत्य-मार्ग का पथिक बनाया । उसका मिध्यात्व दूर हो गया ।

मिध्यात्व दूर होने से एक वड़ा लाभ यह है कि मिध्यात्व को हटा देने वाला असत्य के (मिध्यात्व संबंधी) पाप से बच जाता है। अगर वह कभी गलती कर जाता है तब भी उसे मिध्यात्व का पाप नहीं लगता। भगवान् ने कहा है:—

समियति मण्णमाणस्स समिया वा असमिया वा समिया होइ उवेहाए ।

श्रर्थात् जिसे तृ सत्य मान रहा है, सत्य देख रहा है और सत्य समक्त कर ही कर रहा है, लेकिन वस्तु-स्वरूप में वह यथार्थ नहीं है, तो भी तेरे लिए वह सत्य है, असत्य नहीं है।

इस प्रकार भगवान ने सम्यग्दृष्टि के लिए सुविधा वताई है। चदाहरण के लिए एक श्रादमी किसी भी जीव पर पैर न पड़ जाने की भावना से, भली भाँति जमीन देखता हुन्ना, सावधान हों कर चल रहा है। पर किसी प्रकार अचानक किसी जीव के टड़ कर प्या जाने से या चलने वाले की किसी त्रशक्ति के कारण उसका पैर किसी जीव पर पड़ जाता है श्रीर जीव मर जाता है, तय भी शास्त्र कहता है कि उस भ्यादमी को हिंसा का पाप नहीं लगता; क्योंकि वह सावधान होकर — जीव' को बचावा हुन्ना चल रहा था। उस श्रादमी के भाव किसी जीव को दुःख देने के नहीं थे। इसके विपरीत जो श्रादमी श्रसावधानी से चल रहा है, इसके पैर से किसी जीव की हिंसा न होने पर भी वह हिंसक है, फ्योंकि उसके परिणामों में हिंसा है। कहा भी है --

> मरदु व जियदु व जीवो, अयदाचारस्त णिच्छिदा हिंसा । पयदस्त णरिथ घंघो, हिसा मित्तेण समिदस्य ॥

श्रयीत् जीव चाहं मरे चाहं न मरे, मगर अयतना से चलते पालें को दिसा प्रवश्य लगती है। इसमे विपरीत यतना से समितिपूर्वक चलने वाले को जीव की हिसा हो जाने मात्र से री (भाव हिसा न होने के कारण) वंघ नहीं होता है।

श्रापार्य प्रमुतचन्द्र ने यही बात इन शब्दों में कही है -

अविधायापि हि हिंसां, हिसाफल भाजनं भवत्येकः। कृत्वाऽप्यपरो हिंसां, हिसाफल भाजनं न स्यात्॥

अर्थात् कोई जीव हिसा न करके भी हिंसा के फल का भागी होता है श्रीर कोई हिसा हो जाने पर भी हिंसा के फल का भागी नहीं होता । तात्पर्य यह है कि हिंसा करने की भावना उत्पन्न हो जाने पर हिंसा का कार्य न हो सके तो भी हिसा का पाप लगेगा। परन्तु परिगामों में यदि हिंसक-भाव नहीं श्राया—अहिंसा का भाव विद्यमान है—तो वह हिंसा हो जाने पर भी हिंसा के पाप का भागी नहीं है ।

इस कथन से यह स्पष्ट है कि कार्य में भावना का स्थान प्रधान है। लौकिक श्रमराधों के लिए न्यायाधीश भी नीयत देख कर हो द्राह देता है। श्रमराध हो जाने पर न्यायकर्ता अपराधी की नीयत पर विचार करता है। अपराधी ने जान-बुक्त कर, श्रमराध करने के इरादे से अपराध किया है या अनजान में इससे भूल हुई है ? अगर श्रमराध करने की नीयत नहीं पाई जाती, तो श्रमराध हो जाने पर भी न्यायाधीश वह सजा नहीं देता जो श्राम तौर पर उस श्रमराध के करने वाले के लिए नियत होती है। इससे विरुद्ध जिसकी नीयत श्रमराध करने की होती है, इससे श्रमराध न हो पाया हो, तो भी उसे उस अपराध की सजा दी जाती है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई आदमी एक खंभे को निशाना बना कर गोली चलाता है। वह निशाना चूक जाता है और ली एक आदमी को लग जाती है। आदमी की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थित में न्यायाघीश श्रसावधानी के अपराध में भले ही 'ह दे पर मतुष्य की हत्या के श्रपराध में टंड न देगा। इस से विपरीत मनुष्य को गोली मारने की नीयत से अगर कोई गोली चलाता है श्रीर वह गोली संयोगवश उस मनुष्य को नहीं लगती; तव भी न्यायाघीश उस मनुष्य की हत्या करने की चेष्टा के लिए मजा देगा।

ताक्षर्य यह है कि सत्य समक्त कर किसी कार्य को करते-फरते ख्रगर उसमें किसी प्रकार का विगाड़ हो जाता है तो भी वैसा पाप नहीं लगता, जैसा समक्त-वृक्त कर काम विगाड़ने से अथवा चुरे कार्य को चुरा समक्तते हुए भी करने से लगता है।

शास्त्र में श्रमेक ऐसे बदाहरण है जिनसे प्रतीत होता है कि झान रहने पर भी श्रमत्कार्य हुआ है, तब भी उसे हिंसक नहीं कहा। इसी प्रकार ज्ञान न रहने पर भी, सत्य पर निश्चल विश्वाम होने से मनुष्य ज्ञानवान से भी बढ़ गया है।

भगवित्तित्त्र में वर्णनाग नतुत्रा का उदाहरण है। वर्णनाग नतुत्रा शावक या श्रीर वेला-वेला पारणा करता या—दो दिन उपवास रात्र कर एक दिन भोजन करता था। कोणिक और पेढ़ा का जो भयानक संशाम हुत्रा या उसमें वर्णनाग नतुत्रा भी पेढ़ा राजा का एक रथी था। यद्दिष यह तपस्वी शावक दुनिया-दारी से दूर-सा रहता हुत्रा अपना जीवन व्यतीत करता था, पिर भी इतना स्वामी-भक्त था कि चेढ़ा की श्रोर से युद्ध का निमंत्रण पहुँचने पर उसने 'नाहीं' नहीं की। उसके मुख से यह नहीं निकटा कि—'में संसार से अलग-सा रहता हूँ, में युद्ध

में न जाऊँगा। मुक्ते युद्ध से क्या प्रयोजन है ?' उसने सोचा— 'शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिए मनाई कर दूं, किन्तु लड़ाई के समय नाहीं करना कायरता है। छोग श्रावक को कहा कायर न सममलें।'

वर्णनागनतुवा सदा वेला-वेला पारणा करता था, पर युद्ध-भूमि में जाते समय उसने तेला किया । वह रथ में बैठ कर युद्ध के लिए चल दिया। उसने यह प्रगा अवश्य कर लिया कि युद्व में मै उसी को मारूँगा जो मुभो मारेगा। जो मुभो न मारेगा उसे मैं भी न मारूँगा।

युद्ध में कोणिक के सैनिक ने वर्णनागनतुत्रा को वाण मारा। श्राघात के बदले प्रतिघात तो इसने भी किया, मगर वह बुरी तरह घायल हो गया। वर्णनाग नतुत्रा ने सोचा-वस, श्रव मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणना कायरों में नहीं होगी श्रीर न मेरे कारण कोई श्रावको को वदनाम कर सकेगा।'

यह सोचकर वर्णनागनतुत्रा श्रपना रथ लेकर जंगल में चला गया।

इसका एक बाल-मित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। वह भी घ।यल हो गया था। उसने देखा, मेरा मित्र बाए से घायल होकर जंगल की त्र्रोर ना रहा है। बस, वह भी ऋपना रथ लेकर उसके [पीछे-पीछे जंगल की तरफ चल दिया।

वर्णनाग नतुआ में मित्र से बात करने की शक्ति भी नही रह ्रेथी। उसके मित्र ने परमात्मा की शरण में आत्मा को लेकर ही बाग खींचा, त्यों ही प्राग्य-पखेरू उड़ गये।

वर्णनागनतुत्रा ने सोचा-'मेरे मित्र ने जिस विधि से प्राण त्यागे हैं वह विधि में नहीं जानता। लेकिन मेरा मित्र सच्चा, धर्मात्मा छोर ईरवर का भक्त है। वह मृठो विधि हर्गिज काम में नहीं ला सकता।' इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने संकर्प किया—'मेरे मित्र के मव नियम-धर्म मुक्ते भी हों।' इस प्रकार प्रज्ञात छपरिचित नियम-धर्म का आश्रय लेकर उसने भी श्रपने शरीर से वाण खींचा और वह भी मर गया।

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि इन दोनों मित्रों को कौन-कौन-सी गति मिली १ एक ने विधिपूर्वक नियम-धर्म का अनुष्ठान किया था श्रीर दूसरे ने जिना किसी विधि के ही। तब इन दोनों फी गति में क्या अन्तर पड़ा १ शास्त्र में इस प्रश्न का समाधान यह है कि वर्णनागनतुत्रा प्रथम स्वर्ग में गया है श्रीर उसका मित्र महाविदेह सेत्र में जन्म लेकर भक्त होगा।

भावना श्रीर विश्वास की प्रवण्ड शक्ति प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है। वास्तव में सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने श्रीर श्रसत्य को आप्रहपूर्वक त्यागने में ही एकान्त कल्याण है। सब महापुरुषों के जीवन के श्रन्तस्तस्त्र में यही तथ्य समाया हुशा है।

गदापुरुप किसे सममाना चाहिए ? उसे कहाँ पा सकते हैं ? गद प्रश्न श्रवसर किया जाता है। मगर हमारे हृदय में यदि पूरी संयारों है, होज करने की आन्तरिक उत्सुकता है और उसके लिए यथोचित प्रयत्न किया जाता है, तो क्या नहीं मिल सकता ? मनुष्य सभी-इद्ध पा सकता है। जो मनुष्य स्त्रयं परमात्मा वनने

4

में न जाऊँगा। मुक्ते युद्ध से क्या प्रयोजन है ?' उसने सोचा— 'शान्ति के समय चाहे किसी काम के लिए मनाई कर दूं, किन्तु लड़ाई के समय नाहीं करना कायरता है। छोग श्रावक को कहा कायर न समकतें।'

वर्णनागनतुवा सदा बेला-बेला पारणा करता था, पर युद्ध-भूमि में जाते समय उसने तेला किया। वह रथ में बैठ कर युद्ध के लिए चल दिया। उसने यह प्रण अवश्य कर लिया कि युद्ध में मै उसी को मारूँगा जो मुक्ते मारेगा। जो मुक्ते न मारेगा उसे मैं भी न मारूँगा।

युद्ध में कोणिक के सैनिक ने वर्णनागनतुत्रा को बाण मारा। श्राघात के बदले प्रतिघात तो इसने भी किया, मगर वह बुरी तरह घायल हो गया। वर्णनाग नतुत्रा ने सोचा—'बस, श्रव मेरा काम पूर्ण हुआ। अब मेरी गणना कायरों में नहीं होगी श्रीर न मेरे कारण कोई श्रावकों को बदनाम कर सकेगा।'

यह सोचकर वर्णनागनतुत्रा अपना रथ लेकर जंगल में चला गया।

इसका एक बाल-भित्र भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। वह भी घायल हो गया था। उसने देखा, मेरा भित्र बाण से घायल होकर जंगल की श्रोर जा रहा है। बस, वह भी श्रपना रथ लेकर उसके (पीछे-पीछे जंगल की तरफ चल दिया।

वर्णनाग नतुआ में मित्र से बात करने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। उसके मित्र ने परमात्मा की शरण में आत्मा को लेकर ही वाण खींचा, त्यों ही प्राण-पखेळ उड़ गये। वर्णनागनतुश्रा ने सोचा-'मेरे मित्र ने जिस विधि से प्राण त्यागे हैं वह विधि में नहीं जानता। लेकिन मेरा मित्र सच्चा, धर्मात्मा श्रीर ईश्वर का भक्त है। वह मूठो विधि हर्गिज काम में नहीं ला सकता।' इस प्रकार विचार कर सरल भाव से उसने संकल्प किया--'मेरे मित्र के सब नियम-धर्म मुक्ते भी हों।' इस प्रकार श्रज्ञात श्रपरिचित नियम-धर्म का आश्रय लेकर उसने भी श्रपने शरीर से बाण खींचा और वह भी मर गया।

शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि इन दोनों मित्रों को कौन-कौन-सी गति मिली ? एक ने विधिपूर्वक नियम-धर्म का अनुष्ठान किया था और दूसरे ने बिना किसी विधि के ही। तब इन दोनों की गति में क्या अन्त्र पड़ा ? शास्त्र में इस प्रश्न का समाधान यह है कि वर्णनागनतुत्रा प्रथम स्वर्ग में गया है और उसका मित्र महाविदेह दोत्र में जन्म लेकर शुक्त होगा।

भावना और विश्वास की प्रचएड शक्ति प्रदर्शित करने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त है। वास्तव में सत्य पर सम्पूर्ण श्रद्धा होने श्रीर श्रसत्य को आग्रहपूर्वक त्यागने में ही एकान्त कल्याण है। सब महापुरुषों के जीवन के श्रन्तस्तत्व में यही तथ्य समाया हुश्रा है।

महापुरुष किसे सममता चाहिए ? उसे कहाँ पा सकते हैं ? यह प्रश्न श्रक्सर किया जाता है । मगर हमारे हृदय में यदि पूरी तैयारी है, खोज करने की आन्तरिक उत्सुकता है और उसके लिए यथोचित प्रयत्न किया जाता है, तो क्या नहीं मिल सकता ? मनुष्य सभी-कुछ पा सकता है । जो मनुष्य स्वयं परमात्मा बनने की क्षमता रखता है, वह क्या महापुरुप की खोज नहीं कर सकता?

श्राज संसार मे श्रानेक-श्रानेक श्राश्चर्य-चिकत कर देने वाले जो भाविष्कार हो रहे हैं, उनके मूळ में जागृत जिज्ञासा भीर श्रथक प्रयास है। क्या श्रापने पहले 'वायरलेस' (वेतार का तार) सुना था ?

'नहीं!'

यद्यि शास्त्र में ऐसी अनेक वार्ते थी पर उस समय आप लोगो में से बहुतों को विश्वास ही नहीं रहा होगा। अब तो आप प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं।

एक किन ने कहा है—

स्रवधू - निरपस्त विरहा कोई । देखा है सब जग जोई ॥ रे अवधू० ॥ समरस भाव सदा है जाके, थाप उथाप न होई । अविनाशी के घर की बार्ते, जानेंगे नर सोई ॥ रे अवधू० ॥

सारांश यह है कि सारा संसार छानने पर भी ऐसे निरपेक्ष-निस्पृह महात्मा मित्र का मिलना कठिन है, जिसका चित्त समभाव से भरा हुआ हो और जो मिथ्या के प्रति आप्रहशील न हो। ऐसे महात्मा जगत् में हैं अवश्य, किन्तु विरले हैं। पुराय के योग से उनका समागम होता है। कदाचित् ऐसा महात्मा मित्र न मिले तो किसकी शरण लेना चाहिए ? इस संबंध में भगवती सूत्र में कहा है—

से णं भंते । तमेव सच्चं निस्संकियं जं जिणेहि पवेह्यं।। हंता गोयमा । तमेव सच्चं निस्संकियं जं जिणेहिं पवेह्यं॥

, भगवान् महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा—भंते ! मैं श्रापसे इतने प्रश्न करता हूँ, फिर भी आपके ज्ञान की थाह नहीं मिलती, वो उन बाल-जीवों की नीव श्राप सरीखे सद्गुरू के, न मिलने पर क्या हूबी रहेगी ? ऐसा बाल-जीव अगर यह पूर्ण अद्धान करे कि-जिन भगवान राग-द्वेष से सर्वथा रहित हैं। वे सम्पूर्ण ज्ञानी भगवान् अपने ज्ञान में वस्तु का स्वरूप जैसा जानते हैं, मैं डसी पर श्रद्धा कर्ता हूँ।'—श्रीर स्व प्रकार की कुटिलता का परित्याग करके, विधि का परिज्ञान न होने पर भी इस प्रकार की भावना करे, दुराग्रह का त्याग करे, तो क्या वह बाल-जीव वीतराग-मार्ग का श्राराधक हो जाएगा ?

ु भगवान् ने उत्तर दिया कहाँ गौतम, हो जाएगा।

सगवान के द्वारा दी हुई इस सुविधा को जानकर भी जो अपनी कुटिलता न छोड़े, श्रमत् रुढ़ि को न त्यागे, तब तो किसी का कोई वश ही नहीं है; हाँ यदि हृद्य सत्य-परायण, हो जाय, अन्त करण में वक्रता न रहे तो ऐसे मनुष्य के समीप असत्य टिक नहीं सकता । ऐसे सत्योन्सुख व्यक्ति के सामने चालवाज श्रादमी नहीं ठहर सकता । उसका श्रन्तरात्माही उसे समय-समय पर संकेत करता रहेगा। निर्मल अन्तरात्मा का संकेत उसे सन्मार्ग की श्रोर शेरित करता रहेगा श्रीर वह कभी पथश्रष्ट नहीं होगा। अगर कोई जानवूम कर भी मिध्यात्व और कदाप्रह में पड़ा रहे तो इसका उपाय ही क्या है ?

एक किव ने प्रार्थना की है:--

विनती रघुवीर गुसाई ! और भाषा विश्वास भरोसो, हर जिय की जदताई ॥विनती०॥ दि. जी.

कित करम ले जाहिं मोहि जहँ, तहँ अपनी विरियाईं। तहँ तहँ जिन छिन छोह छांडिए, कमठ अण्ड की नाईं ॥वि०॥

इस प्रार्थना में नाम का भेद भले ही हो, लेकिन जिसने पर-मारमी के नाम जान लिये हैं उसकी यह प्रार्थना है। परमात्मां के नाम' श्रनन्त हैं - उसके नामों का अन्त नहीं है। यों तो परमात्मा के नाम के जैन एवं श्रजैन सम्प्रदायों के कई सहस्रनाम बने हैं श्रीर गाये जाते हैं, फिर भी परमात्मा के नामों का कहीं अन्त नहीं दिखाई पड़ता। जो रांगी है, द्वेषी है और मोह के प्रपंच में पड़ा है उससे यह प्रार्थना नहीं की गई है, वरन् जिसने इन समस्त विकारों पर श्रात्यन्तिक विजर्यो प्राप्त करली है उसी से यह प्रार्थनां की गई है । प्रार्थना में कहा है—हे प्रभो ! मेरे भीवर एक बड़ी दुर्बलता है। मैं आपकी शक्ति को जानते हुए भी, आपकी गोद में रहते हुए भी, पाप पर विश्वास करके कभी-कभी पाप की गोद में चला जाता हूं। भगवन्! में तुक्त से धन-सम्पत्ति की याचना नहीं करता। मेरी एक मात्र यही याचना है कि मेरां विश्वास, मेरी श्रद्धा, अन्यत्र न जाकर केवल तेरे ऊपर ही केन्द्रित रहे। मैं तेरी ही त्राशा करूँ। त्रपनी श्रद्धा से कभी विचलित न हो ऊँ। नू दया छु है। तू नी तिमान् है। में तुम से दुनियादारी की कोई चीज नहीं चाहता। अगर मैं ऐसी कोई धीज चाहूँ तो सममना चाहिये कि मैंने तुमे पहचान ही नहीं पाया है। प्रभो ! इतना वरदान दे कि कठिन कर्म के श्रा जाने से जीवात्मा जहाँ थक जाय, उस समय तू मेरी सहायता करना।

रावण द्वारा हरण करने पर सीता के ऊपर कठिन कर्म आ पड़ा था। सुदर्शन सेठ पर भी ऐसा ही विकट समय आ पड़ा था। युवती रानी, युवक सेठ श्रीर ऊपर से राज्य का प्रलोभन ! ऐसे श्रवसरों पर सहायता करने के लिए मैं तुझ से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित होने पर मेरा मन मलीन न होने पावे । प्रभो ! ऐसे मौके श्राने, पर तू मेरे ऊपर ऐसी ही दृष्टि रखना जैसी कछुई अपने अंहों का 'पोषण करने के लिए उन पर दृष्टि रखती है। मुक्ते पाप से बचाना।

कहा जाता है, कछुए अपने श्रग्डों-षच्चों को कुछ खिलाते-पिलाते नहीं हैं, केवल उन पर दृष्टि रखते हैं। न जाने उनकी दृष्टि में क्या विचित्र शक्ति है, जिससे ऋग्हों-बच्चों का पालन-पोषण हो जाता है।

ू हे प्रभो । कछुए की ही तरह तू मुक्त पर हि रखे, जिससे मेरी श्रद्धा का, मेरी आन्तरिक पवित्रता की पालन होता रहे। च्यास्रव के चक्कर से छूट कर संवर के शीतल आराम में विहार कर सकूं, इसलिए तेरी शक्ति की आवश्यकता है।

इस प्रकार निष्कपट भाव से आप परमात्मा के प्रति आस्था रक्खेंगे, तो श्रापका मंगल होगा।

महाबीर-भवनं, देहली ता० ३१-७ ३१





## अहिमा का कहित्से

## प्रार्थना

प्रणम् वासुप्रय जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । . . विवम वाट घाट भयथानक, परम श्रेय सरनो तेरो ॥ प्रणम्'० ॥



भगवान वासुपूज्य की जो प्रार्थना की गई है उसमें बड़े ही गंमीर विचार प्रदर्शित किये गये हैं। यद्यपि उसकी भाषा सरल है, पदों में प्रसाद है, वच्चा भी उसे समम सकता है, फिर भी उसमें निहित विचारों का मनन करने से देवनाओं के भी मस्तक एक सकते हैं; ज्ञानियों के विचारों की यही विशेषता होती है।

चे सीधी-सादी सरल और सुबोध भाषा में अपने विचार प्रगट करते हैं, जिससे सर्वसाधारण उन विचारों से लाभान्वित हो सके और उन पर विचार एवं उनके अनुसार आचरण करके आतमा अपूर्व लाभ प्राप्त कर सके।

स्तुति में कहा है — 'प्रभो ! तुमें नमस्कार है। तू मेरा सदा सहायक और रक्षक है। तेरे सिवाय मेरा कोई रक्षक एवं सहायक नहीं है।' इस प्रार्थना में जो बात कही है वही बात फारसी के कवि ने भी कही है। जैसे—

नदारे मैगरद तू फरियाद रस।

. 📜 🛫 तुही आशियाराँ खना बख्श वख्श ॥

हे प्रभो । तेरे सिवा मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी सुराद की फरियाद सुनने वाला सिर्फ तू है। तेरी ही शरण से मेरे पापों का नाश होगा।

भाषा भिन्न होने पर भी भाव श्रिभिन्न हैं। स्तुति में भी यही कहा है --

प्रणम् वासुपूज्य जिन नायक,

सदा सहायक 'तू मेरो ।

अब श्राप जैन भाई सोचेंगे कि दूसरे लोग ईश्वर से खता बढ़राने की प्रार्थना करें यह तो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि वे ईश्वर को कत्ती मानते हैं; परन्तु जैनधर्म में ईश्वर वीतराग माना गया है, कर्त्ती नहीं माना गया, फिर उसकी यह प्रार्थना कैसी ? क्या वीतराग भगवान भक्त की सहायता करेगा ? श्रगर वह सहायता करता है तो श्रकत्ती कैसे रह संकता है ?

मैंने जो स्तुति गाई है, वह नयी नहीं, पुरानी है। विनयचंद जी की रची हुई स्तुति बोलने या गाने से शायद ही कोई महात्मा श्रीर श्रावक बचे होंगे। प्राय सभी इनकी स्तुतियों को वोलते श्रीर गाते हैं। विनयचंदजी ने इतना ही नहीं कहा। इसके आगे वे कहते हैं--

विषम वाट घाट भय थानक,

परम श्रेय सरनो तेरो ।

जो प्रभु तू सानन्द होय तो,

अस्यन होय प्रगट चेरो ॥

श्रर्थात् संसार-मार्ग विषम है। भय का घाट है। इसमें केवल तू ही सहायक हो सकता है। दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता। सारा संसार मेरे विरुद्ध हो जाय, मुमे तलवारी श्रीर भालों के बीच घेर लिया जाय, सभी मुक्तसे प्रतिकूल हो जाएँ, कोई भी मेरा मित्र न रहे, तब भी यदि तू मेरा रक्षक हो, तेरी मुक्त पर दया हो, तो सभी शत्रु मेरे कावू में त्राजाएँ गे।

इस प्रार्थना से यह प्रश्न और भी गहन होजाता है कि जब परमात्मा इतनी सहायता देता है, परमात्मा में ऐसी शक्ति है, तो वह श्रकत्ती कैसे है ? इतना सब-कुछ करने पर भी वह ध्रकत्ती कैसे कहला सकता है ? श्रागर वह श्रकत्ती नही-कत्ती है, तो किस प्रकार १

जैनशास्त्र स्याद्वाद के प्रतिपादक हैं। प्रत्येक कथन स्याद्वाद-न्त के श्रनुसार ही शास्त्रों में किया गया है । एकान्तवाद ें को मान्य नहीं है। श्रातएव प्रस्तुत प्रश्न का समाधान भी श्रतेकान्त-दृष्टि से करना चाहिए। जो लोग ईश्वर को एकान्त कत्ती मान कर उसकी ज्याख्या करते हैं उसमें श्रनेक दोष आजाते हैं, श्रतेकान्त-दृष्टि से ईश्वर के कर्तृत्व-श्रकर्तृत्व का विचार किया जाय तो ईश्वर का स्वरूप सममने में विलम्ब नहीं लगेगा। वस्तुत: ईश्वर न तो एकान्त कत्ती है श्रीर न अकत्ती ही है। इस ंबंध में एकान्त को प्रहण करके खींचतान करना ठीक नहीं है।

जोःलोग ईश्वर को एकान्त कत्ती मानकर कहते हैं कि उसकी श्राज्ञा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। जो कुछ करता है सो ईश्वर ही करता है। दूसरा कोई कुछ नहीं करता। ऐसा कहने वाले लोग भूल में हैं। जरा विचार की जिए कि सभी कुछ करने वाला ईश्वर धी है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता, तो संवार में दु ख-शोक क्यों है ? एकान्त सुखमय संसार क्यों नहीं है ? द्यामय ईश्वर क्या हमारे लिए दुःख और शोक का निर्माण करता है ? अगर ऐसा है तो उसकी दयालुता कैसे रह सकती, है ? अगर यह कहा जाय कि ईशवर ने पापियों को दंड देने के लिए दु.ख बनाया है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर किसी प्राणी के हृदय में पाप करने की प्रेरणा क्यों उत्पन्न करता है ? **अथवा पाप करने से वह रोक क्यों नहीं देता ?** ईश्वर सर्वज्ञ है श्रीर सर्वशक्तिमान् भी स्वीकार किया जाता है। उमे सब-कुछ माछ्म रहता है और वह सब-कुछ कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह प्राणियों को पाप क्यों करने देता है ? पहले जानता-बमता श्रीर रोकने की क्षमता रखता हुश्रा भी पाप करने देता है श्रीर बाद में पाप का दंड देता है, यह ईश्वर की द्याछता के विरुद्ध है। इससे या तो ईश्वर निर्देय सिद्ध हो जाता है, या सर्वेज्ञ नहीं

है, सर्व-शक्ति-सम्पन्न नहीं है।

यही नहीं, अनेक लोग ईश्वर का निषेध करने वाले हैं। उन्हें वह क्यों उत्पन्न करता हे ? अगर स्वयं ईश्वर ही उन्हें उत्पन्न करता है तो एक प्रकार से वह ईश्वर-निषेध में सहायक सिद्ध हो जाता है। यदि यह कहा जाय कि पापी श्रीर नास्तिक जीवों का कर्त्ता ईश्वर नहीं है, तब वही बात आया जाती है कि ईश्वर कर्त्ता भी है श्रीर अकर्त्ता भी है। श्रगर यह कहा जाय कि बुरे कामों का कत्ती आत्मा ही है और भोक्ता भी आत्मा ही है, ईश्वर तो केवल सुख और त्रातन्द का ही कर्ता है तो यह बताना चाहिए कि बुरे काम कराने वाला कौन है ? वह कौन है जो श्रच्छे कामों से विमुख करके जीवात्मा से बुरे काम कराता है ? र्श्रगर श्रात्मा बुरे काम स्वयं कर लेता है तो ईश्वर एकान्त कर्ता कैसे रहा ? यदि कहा जाय की सद्गुरा का कत्ती ईश्वर ही है तो फिर उपदेश की क्या आवश्कता है ? ईश्वर जो चाहेगा सो श्राप ही कर लेगा। वह सर्वशक्तिमान् है, फिर दूसरो को उपदेश देने की क्या त्र्यावश्यकता है ? ईश्वर को एकान्ततः कर्त्ता मानने वाले भी उपदेश देते हैं श्रीर प्रचार करते हैं, यह सब किस लिए ? जब ईश्वर ही करता है तो इसकी क्या श्रावश्कता है ? क्या ईश्वर में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उपदेशक का काम स्वयं कर ले ?

इस प्रकार विचार करने से श्रन्त में इसी निर्ण्य पर पहुँचना पड़ता है कि वास्तव में कर्र्ता श्रात्मा ही है। शास्त्र में कहा भी है:—

> अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुदाण य दुदाण य। अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पद्विय सुपद्विओ ॥

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली। अप्पा कामदुहा घेणू, अप्पा में नंदणं वणं॥

श्रयीत श्रात्मा स्वयमेव श्रयने सुख-दु:ख का कर्ता और हर्ता है। श्रात्मा आप ही अपना मित्र है श्रीर श्राप ही अपना शत्रु है। श्रात्मा स्वय वैतरणी नदी है, स्वयं शाल्मळी वृक्ष है श्रयीत् श्रपने दु:खों की सामग्री जुटाने वाला है श्रीर श्रात्मा स्वयं काम-धेनु गाय है, श्रात्मा स्वयं नन्दनवन है अर्थात् सुखों के साधनां को जुटाने वाला है।

श्रात्मा ही कर्ता है, इस सिद्धान्त के विरुद्ध नास्तिक लोग पृथ्वी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश—इन पाँच भूतों को कर्ता मानते हैं। यह मान्यता भी श्रज्ञानपूर्ण जान पड़ती है। मान लीजिए एक स्त्री दीपक लेकर तहखाने में गई। वह दीपक लेकर वहाँ खड़ी हुई, जिससे तहखाने के सब पदार्थ श्राँखों से दीखने लगे। श्रव यदि वह स्त्री कहती है कि दीपक से यह पदार्थ दीखने लगे हैं, श्राँखों से भी यह दिखाई दे रहे हैं, परन्तु देखने वाली में नहीं हूँ। तो प्रश्न होता है कि फिर देखता कीन है ? उन पदार्थों को क्या दीपक देखता है ? इसके श्रांतिरिक्त 'में देखने वाली नहीं हूँ' यह कीन कहता है ? इस कथन क्रिया का कर्ता कीन है ? जो स्पष्ट रूप से कर्ता प्रतीत होता है उसे कर्ता न मान कर अन्य किसी को कर्त्ता ठहराना क्या उचित है ?

अगर इन्द्रियों को ही कत्ती मान लिया जाय तो क्या हानि है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि इन्द्रियाँ वास्तव में करगा हैं, कत्ती नहीं हैं। इन्द्रियों को कत्तीन मानने के प्रवल कारण

- (१) स्राज किसी व्यक्ति को स्रापकी चक्षु-इन्द्रिय ने देखा है। कल संयोगवरा नेत्र फूट जाएँ तो उस देखे हुए व्यक्ति का स्मरण नहीं होना चाहिए। स्मरण उसी को होता है जिसने पहले वस्तु को देखा-जाना हो । विना देखे-जाने किसी वस्तु का किसी को स्मरण नहीं हो सकता। इन्द्रियों को कत्ती मानने वाले लोगो के मत के श्रनुसार नेत्र ने ही उस श्रादमी को देखा था। ऋतएव उस नेत्र को ही स्मरण हो सकता था, परन्तु वह देखने वाळा नेत्र श्रव नहीं रहा; तो उस श्राइमी का स्मरण होना ही नहीं चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । नेत्र नष्ट हो जाने पर भी नेत्र से देखे हुए रूप का समरण होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में नेत्र देखने वाला नहीं था। देखने वाला नेत्र के श्रविरिक्त कोई श्रीर ही था, जो नेत्र के अभाव में भी समरण करता है। नेत्र के अभाव में भी स्मरण करने वाला पदार्थ आत्मा ही है; अतएव श्रात्मा ही द्र्शन-रूप किया-कर्त्ता सिद्ध होता है। नेत्र तो देखने में सहायक है - करण है।
- (२) इन्द्रियों को कत्ती मानने में एक बाधा ख्रीर है। वह यह है कि अगर इन्द्रियाँ ही कत्ती हों तो रूप-रस ख्रादि अनेक इन्द्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान नहीं होना चाहिये। 'मैं रूप को देखता हूँ, गंध सूंघता हूँ ख्रीर रस का आस्वादन भी करता ाता हूँ।' इस प्रकार का ज्ञान सभी को हो सकता है, बल्कि होता ी है। ख्रब विचार करना चाहिए कि इस ज्ञान से यह स्पष्ट

मलक रहा है कि रूप-रस आदि को जानने वाला कोई एक ही है—जो रूप देख रहा है, गंध सूंघ रहा है और वहीं रस का आस्वादन कर रहा है। यह बात इन्द्रियों को कर्ची मानने से कैसे हो सकती है ? एक इन्द्रिय एक ही विषय को जानती है। नेत्र रूप को ही जान सकता है, रस और गंध को नहीं। इसी प्रकार जिह्ना रस को जानती है, रूप और गंध को नहीं। घाए इन्द्रिय गंध के अविरिक्त रूप और रस को नहीं जान सकती। इस प्रकार जब सभी इंद्रियों केवल अपने-अपने ही विषय को जानती हैं, तो इन सभी विषयों का जो संकलन-ज्ञान होता है, वह किसे होगा ? उस जोड़-रूप ज्ञान का कर्चा कोई भा इन्द्रिय नहीं हो सकती। ऐसी स्थित में इन्द्रियों के अविरिक्त और ही कोई कर्ची होना चाहिय। वह कर्ची ही आरमा है।

इस प्रकार भूतों को श्रथवा भूतों से बनी हुई इन्द्रियों को कर्ता मानना युक्ति के प्रतिकूल है। पंच भूत जूंड़ हैं। उन्हें श्रपना ज्ञान ही नहीं है। इन जड़ पदार्थों को कर्ता मानना और इनको श्रपना बताने वाले को कर्ता न मानना अज्ञान है।

ईश्वर को कर्ता मानने वाले कहते हैं — क्या यह घड़ी स्वयमेव बन गई है ? नहीं । जैसे घड़ी स्वयं नहीं बनों किन्तु किसी कारी-गर ने वनाई है, उसी प्रकार शरोर को देखने से ऐसा जान-पड़ता है कि इसे बनाने वाला कोई चेतन कारीगर होना चाहिए। बह चेतन कारीगर ईश्वर के सिवाय और कीन हो सकता है ? इसलिए ईश्वर को ही कर्ता मानना चाहिए। ईश्वर ने बड़ी कुशलता से जीभ, श्रॉख, कान, नाक आदि श्रवयव बनाये हैं । जैसे घड़ी श्रीर उसके पुर्जे बिना वनाये नहीं वने, उसी प्रकार शरीर श्रीर उसके अवयव बिना बनाये नहीं वने हैं। जैसे घड़ी को देख कर कारीगर की याद आती है उसी प्रकार शरीर को देख कर ईश्वर की याद श्राती है कि ईश्वर ही इस शरीर का कत्ती है।

यह ईश्वर को कत्ती मानने वाली का पक्ष है। इस संवध में हमारा कहना यह है कि कहीं ऐसा न हो कि चौत्रे जी छन्त्रे बनने चले और दुवे ही रह गये। अर्थात् ईश्वर का महात्म्य बढ़ाने के लिए उसे एकान्त कर्ता मानने चले तो उल्टे उसके वारतिक महत्व में बाधा ह्या जाय ? ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें परमात्मा के सिर थोव देने से उसकी महत्ता में वड़ा लगता है। उद।हरण के लिए, एकान्त ईश्वर कर्तृत्ववादी कहते हैं, परमा-त्मा ने त्राँख बनाई है। अगर परमात्मा सामने की ओर त्राँख बनाने वाला है तो किसी के पीछे की आँख कीन वनाता है ? बळु दा (मारवाड़) के निवासी एक सेठ के यहाँ लड़की हुई थी, जिसकी आँख पीछे की तरफ थी। बताइए उस लड़की की पीछे की ओर श्रॉंख बनाने के लिए कीन जिम्मेदार है ? क्या ईश्वर की बनाई हुई सब की ऋाँख एक ही नियम से हैं ? ऋाँख के संबंध में जो बात है वही शरीर के अन्यान्य अवयवों के सर्वंध में भो कही जा सकती है। यथा—हाथ की जिंगली का बढ़ जाना या छोटी हो जाना, छटी डंगली निकलना आदि। आहमदनगर में दो कन्याएँ एक ही में चिपकी हुई देखीं गई थी। जब ईश्वर ही कर्ता है तो इस प्रकार की विषमता क्यों होती है ? क्या स विषमता श्रीर विरूपता से यह सिद्ध नहीं होता कि या ता श्वर शरीर का रचने वाछा नहीं है, या फिर वह मुरुत इसमाव

का है, जिसके कारण इस प्रकार की भद्दी श्रीर बेहूदी रचना कर बैठता है ? श्रन्तिम विकल्प में ईश्वर के ईश्वरत्व में बट्टा लगता है, उसकी सर्वज्ञा में वाधा आती है श्रीर उसकी महिमा दूषित हो जाती है। इसिलए ईश्वर में जो स्वामाविक महिमा है वही बहुत है। उससे अधिक महिमा किसी और में नहीं हो सकती। भक्ति के वश होकर श्रथवा श्रज्ञान के कारण उसकी महिमा बढ़ाने का श्रनुचित प्रयास करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से ईश्वर की बढ़ती नहीं, घटती है।

कार्य की विषमता से कारणों की विषमता का पता चलता है। हम एक वस्त्र सफेद देखते हैं और दूसरा रंगीन देखते हैं। यह वस्त्र-रूप कार्य की विषमता है। इस विषमता से हम श्रनुमान कर सकते हैं कि इन वस्त्रों के कारणों में विषमता अवश्य होगी श्रयीत सफेद वस्त्र का कारण सफेद सूत और लाल वस्त्र का कारण लाल सूत रहा होगा। इसी प्रकार शरीर-रचना की विष-मता भी उसके कारणों की विषमता को सूचित करतो है। शरीर-रचना की विषमता किसी विषम कारण के बिना नहीं हो सकती। तब प्रश्न होता है कि वह कौन-सा कारण है जो प्रत्येक शरीर की रचना में भिन्न-भिन्न है ? इसका समाधान यह है। कि आत्मा द्वारा उपार्जन किया हुश्रा विषम कर्म हो विषम शरीर-रचना का कारण है।

श्रव प्रश्न होता है कि कर्म का कर्ता कौन है ? अगर ईश्वर को कर्म का कर्ता माना जाय तो इसका श्रर्थ यह हुश्रा कि आप तो धर्मीत्मा हैं श्रीर, ईश्वर पापी है! क्योंकि ईश्वर ही कर्म

करता है श्रीर कर्म करने वाला पापी होता है। अगर यह कहा जाय कि कर्म का कत्ती श्रात्मा है तो श्रात्मा कर्त्ती सिद्ध हो जाता है। जबाआतमा कत्ती साबित हो गया तो ईश्वर को एकान्त -कर्त्ता किस प्रकार कहा जा 🥙 है ?

कत्तीवादी यह प्रश्न करते हैं कि अपराध करने, वाला व्यक्ति -स्वय जाकर कारागार में बंद नहीं होना चाहता, विक अपराध करके भी उसके फल से बचना चाहता है। कोई भी जीव दु:ख नहीं भोगना चाहता। इस स्थिति में किये हुए पापो का फल-दुःख-भोग कराने वाला कोई श्रवश्य होना चाढिए। कर्म स्वयं जड़ हैं, वे श्राप हीं फन नहीं दे सकते।

इस प्रश्न के समाधान में यह कहा जा सकता है कि कम का फल दुने वाला ईश्वर है, ऐसा माना जाय तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होती है । कल्पना कीजिए किसी दुराचारी पुरुष ने एक सदाचारिगा स्त्री पर बलात्कार करके उसका शील नष्ट किया। शील का नष्ट होना पूर्व कर्म का फल हुआ<sup>े</sup>या नवीन कर्म का बन्धन हुआ ? श्रगर य**ह** पूर्वीपार्जित कर्म का फल है और फल देने वाला ईश्वर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ने उस सवी स्त्री का शील भंग कराया है ! अगर ईश्वर ने ही उसका शील भंग कराया—ईश्वर की प्रेरणा स श्रगर शील-भग हुआ तो फिर मागड़े की क्या बात है ? ईश्वर द्वारा प्रेरित ऋथवा ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करने ाला वह पुरुष समाज या राजा द्वारा दंड का पात्र क्यों होता ? अतएव ईरवर को कर्म का फत्त देने वाला मानने से ईरवर

का ईश्वरतत्व ही भंग हो जाता है श्रीर लोक-व्यवहार में बदी श्रव्यवस्था उत्पन्त होती है।

क्या कोई कह ,सकता है कि ईश्वर ने उस सदाचारिगा स्त्री का शील नष्ट कर ो

'नहीं !'

तो फ़िर ईश्वर की महत्ता वढाने की मृग-तृष्णा में फँस कर उसकी ष्टावरू लेने का प्रयत्न मत करो । ईश्वर में ऐसी मिथ्या विशेषताएँ कल्पित न करा, जिससे सर्वसाधारण का ईश्वर पर से विश्वास ही जाता रहे !

श्रगर यह कहा जाय कि बलात्कार द्वारा शील भेग करने बाला पुरुष नया कर्म-बन्धन करता है, तो भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वर की इच्छा से वह ऐसा करता है या ईश्वर की इच्छा का उल्लंधन करके करता है ? अगर ईश्वर की इच्छा से शीलभंग करता है तो वही पूर्वोक्त श्रापत्ति यहाँ भी श्राती है। अगर ईश्वर की इच्छा का उल्लंधन करके कोई दुराचार करता है तो इससे ईश्वर की श्रसमर्थता सिद्ध होती है। ईश्वर सर्व-शक्तिमान माना जाता है तो क्या उसमें इतना भी सामध्ये नहीं है कि वह एक दुराचारी पुरुष को पाप करने से रोक है ?

इस प्रकार ईश्वर को एकान्त रूप से—सर्वाश में कर्त्ता मानने से भनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं। यही नहीं, ईश्वर एक श्रश्रद्धेय व्यक्ति बन जाता है। श्रतएव, मित्रो ! ईश्वर की ईश्वरता, पवित्रता, करुणाशीलता, सर्वज्ञता श्रादि गुणों की रक्षा करनी है तो उसं इस प्रपंच में मत घसीटो। उसे श्रलग ही रहने दो।

जैनशास्त्र भी ईश्वर को कथंचित् कर्ता स्वीकार करते हैं। परन्तु इस 'कथंचित्' पद में ऐसी विशेषता है कि इसकी बदौढ़त ईश्वर के कर्तृत्व में श्राने वाली समस्त वाधाएँ दूर हो जाती हैं श्रीर ईश्वर की महत्ता भी घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। ऊपर जिन बाधाओं का उद्घेख किया गया है वे एकान्त रूपेण कर्ता

मानने में ही आती, हैं। इसी एकान्त दृष्टि का जैनदर्शन शास्त्र में प्रवल विरोध किया गया है।

जैन शास्त्रों में श्रात्मा को भी कथंचित् (अपने शुद्ध स्वरूप की श्रपेक्षा) ईश्वर माना गया है। सभी श्रात्मा ईश्वर हैं । ईश्वर का श्रर्थ हैं—जो स्वयं ही हो—बनावटी न हो। क्या श्रात्मा बनावटी है ? क्या श्रात्मा का नाश होता है ? नहीं। आत्मा कर्म-लिप्त है श्रीर ईश्वर कर्म-लेप से सर्वथा मुक्त है। वास्तव में यह भेद सिर्फ

अवस्था का भेद है, मौलिक भेद कुछ भी नहीं है। एक श्राचार्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

> यः परमात्मा स एवाह, योऽह स परमस्ततः। अहमेव मयाऽऽराध्यो, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः॥

अर्थात् जो परमात्मा है वही मैं हूँ श्रौर जो मै हूँ वही पर-मात्मा है। अतएव मैं स्वयं श्रपने द्वारा आराध्य हूँ, कोई और नहीं।

यही बात हिन्दी माषा में कही गई है--

सिदा जैसा जीव है, जीव सोइ सिध होय। कर्म-मैछ का अन्तरा, वूझे विरला कोय ॥

जैसा जीव वैसे ही सिद्ध हैं। श्रात्मा ही परमात्मा है। वह वनावटी नहीं है। गीता में कहा है-

यद् गत्वा न निवक्त नते तद्धाम परम मम।

हे अर्जुन, जीव कर्म को नाश करके जहाँ जाता है और फिर र्जहाँ से नहीं लीटता, वह स्थान हमारा है।

> वीतराग भयकोघा, मन्मया मार्मुपाक्षिताः। वहंबो ज्ञान तपसा पूता मद्मावम्गिताः॥ 💯 🎉

श्रर्थात् राग, भय श्रीर क्रोध से सर्व्या रहित, ईश्वरमय होकर जो उपासना करते हैं, वे ज्ञान सहित किया करने वाले ईरवर-भाव को प्राप्त होते हैं।

अब आप सम्म गये होंगे कि उस स्त्री को किसने अष्ट किया है ? जिन शास्त्र कहता है कि उस स्त्री को भ्रष्ट करने वाला पुरुप श्रवने पूर्वोपार्जित कर्म मोग रहा है और साथ ही नवीन कर्म का वंध भी कर रहा है। श्रशीत वह प्राचीन कर्मों को भोगने वाला तथा श्रभिनव कर्मों को वाँधने वाला है। इस कार्य के लिए राजकीय कानून इसलिए दंड देता है कि नये कर्म उपा-र्जन करने का किसी को अधिकार नहीं है। कदाचित् पाप-कर्म करने का दंढ इस लोक में भले ही न मिले, परन्तु परलोक की सजा से कोई छुटकारा नहीं पा सकता।

६ दि जी

अब आप पूछ सकते हैं कि परलोक में सजा देने वाला कीन है ? इसका उत्तर यह है कि जीव श्रपने कर्मों से स्वयं पाता है। अगर यह कहा जाय कि कमं जड़ हैं; वे सजा कैसे दे सकते है ? तो इसका भी समाधान है। कल्पना कीजिए, एक श्रादमी श्रपने मुँह में मिर्ची रखता है श्रीर दूसरा आदमी श्रपने मुँह में मिश्री रखता है। मिर्ची अपने स्वभाव के अनुसार मुँह जलायगी श्रौर मिश्री श्रपने स्वभाव के श्रनुसार मुँह मीठा करेगी । यहाँ मिर्ची और मिश्री को छोड़ कर यदि किसी तीसरे को मुँह जलाने वाला या मुँह मीठा करने वाला कहा जाय तो मिर्च या मिश्री की क्या घ्यावश्यकता है ?-मुँह जलाने वाला और मीठा करने वाला तो कोई तीसरा ही है, तुव मिर्चु या मिश्री ट्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कमें की सजा देने वाला कोई दूसरा ही होगा तो उसे कर्म की क्या आवश्यकता है ? वास्तव में बात यह है कि जिस प्रकार मिर्च और मिश्री श्रपना गुण स्वयं बताती है; भुँ ह कड़वा या मीठा करने के लिए तीसरे की श्रावश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कर्म श्रपना स्वभाव स्वयं प्रकट करते हैं। उसका फल भोगाने के लिए किसी ऋौर की त्र्यावश्यकवा नहीं होती।

स्याद्वाद शौली किसी से लड़ने-मगड़ने की शिचा नहीं देती वरन् एकता में हो उसकी उपयोगिता है। वह परस्पर सौहाई का पाठ पढ़ाती हैं । विभिन्न दृष्टि-विन्दुओं को, जो परस्पर में असगत से दिखाई देते हैं, किस प्रकार सुसगत बनाना चाहिए, इसी के लिए स्याद्वाद प्ररूपणा की गई है। लेकिन आज तो स्याद्वाद के मानने वाओं में ही श्रापस में सिर-फुटौवल होता

हैं। जरा-जरा से दृष्टिभेद के कारण धर्म के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। श्रगर स्याद्वाद शैली का मर्भ समक्त कर उसे जीवन में प्रयुक्त किया जाय तो ऐसे श्रवसर नहीं श्रा सकते।

श्रापका एक प्रश्त अब भी शेष रह गया है। वह दुराचारी पुरुष स्त्री का शील भंग करता हुआ पूर्वोपार्जित कर्म को भोगता श्रीर नये कर्म बाँधता है, सो किस प्रकार ? इसका समाधान यह है कि जब वह पुरुष, स्त्री का शील भंग करने लगा तब उसके अन्तर में तीन्न राग का उदय हुआ। इस तीन्न राग का उत्पन्न होना पूर्व कर्म का ही फल है। इस प्रकार पूर्वोपार्जित कर्म भोगे अर्थात् उनके फलस्वरूप उसने राग-द्वेष किया। साथ ही उसने नये कर्म बाँधे अर्थात उसे अष्ट करने के समय जो राग-द्वेष किये उनसे नवीन कर्मों का बंध हुआ। यह ऐसी ही बात है जैसे पुराना ऋगा चुकाने के लिए नया ऋगा लिया हो।

तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वयं श्रपने कर्म का कर्ता है। गीता में भी कहा है—

> उद्धरेटास्मनाऽऽभान, नात्मानससादयेत् । आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥

श्रर्थात् श्रात्मा द्वारा—अपने श्रापसे श्रपना उद्घार करो। यह श्रात्मा श्राप ही श्रपना वैरी है श्रीर आप ही श्रपना मित्र है।

इस कथन से साफ है कि आत्मा का उत्यान अोर पतन तुम्हारे ही हाथ में है। अपने बीच ईश्वर को घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ही सोचिए कर्त्ता कौन है ?

'श्रात्मा!'

ईश्वर ती कहता है, मेरे भरोसे मत रही। तुम अपना उद्घार श्रापसं ही करो। श्रागे गीता के पाँचवें श्रध्याय में ' कहा हैं—

> न कर्त्तत्व न कर्माणि, छोकस्य स्जति प्रभुः। कर्मफलसयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

परमात्मा जीवों को न कर्म लगाता है श्रीर न कर्म-फल का सयोग ही कराता ै। स्रज्ञान स्रवस्था में जीव जो पाप करता है, उसके स्वभाव से यह सब व्यवस्था होता है।

ऐसी दशा में ईश्वर को कत्ती किस प्रकार ठहराया जा सकता है ? हमने त्राभी प्रार्थना मे कहा है-

> प्रणमूं वासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो । विषय बाट घाट भयथानक. परम सेय सरणो तेरी ॥

श्रव यह कहा जा सकता है कि यदि श्रात्मा ही कत्ती है तो फिर परमात्मा की स्तुति से क्या लाभ है १ श्रगर परमात्मा सहायक होता है तो वह कर्ता हुआ या नहीं ?

यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि जैन शास्त्र ईश्वर के कर्त्व का जो निषेध करते हैं सो एकान्त कर्त्रत्व का ही सममना चाहिए। कथंचित् कत्ती मानना जैन-सिद्धान्त से विरुद्ध नहीं है। ईश्वर किस प्रकार कथंचित् कत्ती है, यह बात एक दृष्टान्त द्वारा सममाना उचित होगा।

एक लड़का यमुना के किनारे खड़ा है। इसी समय किसी ने कहा—हवा पानी में तैरा देती है। लड़के ने उसकी यह बात सुनी। उसने सोचा—'पवन तो सर्वत्र है और मुक्ते परले पार जाना है। पवन तिरा देता है, डूबने नहीं देता। तो हवा के द्वारा ही में परले पार क्यों न चला जाऊँ ?' इस प्रकार सोच कर वह यमुना नदी में कूद पड़ा। जब वह डूबने लगा तो उसने विचार किया—'उस आदमी की बात दर-श्रसल गलत थी। पवन में तिरा देने की ताकत कहाँ है ? होती तो मैं क्यों डूबता ?'

इतने में उस जानकार पुरुष ने कहा—पवन तिराता तो है; पर इस तरह नहीं तिराता। वह किसी श्रवस्था में तिराता भी है श्रीर किसी श्रवस्था में नहीं भी तिराता। श्रगर कोई विना पूरी जानकारी के, इस प्रकार कूर पड़ेगा, तो वह इवे विना नहीं रहेगा। पवन इस प्रकार तिराता है—एक मशक में पवन भर लिया जाय श्रीर मशक का मुँह जोर से बद कर दिया जाय। इसके बाद अगर कोई उस मशक पर सवार हो जाय तो वह तिर सकता है। दूसरे श्रादमी ने यह बात सुनकर ऐसा ही किया श्रीर वह इवा नहीं किन्तु परले पार पहुँच गया।

अव मैं पूछता हूँ कि पवन तारने वाला है या नहीं ? जिस प्रकार पवन तिरने में सहायक होता है उसी प्रकार ईश्वर भी ससार-भागर से तिरने में सहायक होता है। विनयचंदजी ने या मैने ईश्वर के सहायक होने की ज्याख्या नई नहीं की है। पूर्वीचार्यों ने भी ऐसी ही ज्याख्या की है:-

रवं तारको जिन ! कथ भविनां त एव, स्वामुद्रहन्ति हृद्येन यदुत्तरन्त. । यहा हतिस्त रति यज्जलमेव नृन-मन्तर्गतस्य मरुत स किलानुभाव ॥

यह ऋोक प्रसिद्ध श्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर का है। इनका काल विक्रम की प्रथम शताब्दी के लगभग माना जाता है। श्रगर इसकी वास्तविकता को भली भाँति समम लिया जाय तो विदित होगा कि जैन सिद्धान्त ईश्वर को किस प्रकार का कर्ता स्वीकार करता है ?

इस श्लोक में बताया गया है—हे प्रभो ! तू तारक नहीं है । यदि तू तारक होता तो फिर कोई हूबता ही क्यों ? माता के सामने उसका बालक डूबता रहे और माता न बचावे, तो स्पष्ट है कि उस माता में बचाने की शक्ति ही नहीं है। इसी प्रकार जब संसार के अनेक प्राणी हूब रहे हैं तो तुक्ते तारक कैसे माना जा सकता है ?

यह एक पत्त करके, श्राचार्य कहते हैं—तेरा श्राधार लेकर श्रनंत जीव तिर गये हैं, तिर रहे हैं श्रीर तिरेंगे। इसलिए तू तारक भी है। इवा सर्वत्र है, यह सममकर नदी में कूद पड़ने वाले बालक को पवन नहीं तिराता श्रीर मशक में पवन भर कर उसका मुँह बंद करके उस पर सवार होने वाले को पवन तिराता है; उसी प्रकार तू भी कथंचित् तारक है श्रीर कथचित् तारक नहीं है। हे परमात्मन्, तु निर्विकार है। जैसे पवन किसी का

पक्ष नहीं करता, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, जो भी कोई उसे मिशक में भरेगा उसे ही वह तार देगा। इसी प्रकार तुसे भी किसी का पक्ष नहीं है। जो कोई भी तुसे अपने हृदय में वन्द कर लेता है—तुसे वाहर निकाल कर काम-क्रोध आदि को स्थान नहीं देता है, उसी को तू तार देता है।

जैन शास्त्र भगवान् को 'तीर्थकर' या 'तीर्थकर' कहता है। इस शब्द से ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईश्वर तीर्थ का कत्ती है—वह तीर्थ की रचना-व्यवस्था करता है। अतएव कथं वित् कत्ती मान लेने मे किसी प्रकार की वाधा नहीं है।

इससे यह निश्चय होता है कि ईश्वर कत्ती है, लेकिन निमित्त रूप से ही । श्रीर निमित्त-कर्ता मान करके ही उसकी स्तुति की गई है । ईश्वर पवन से भी सूक्ष्म है । जैसे पवन सब जगह श्रीर सदा रहता है उसी प्रकार ईश्वर भी श्रपनी ज्ञानशक्ति से सर्वत्र है श्रीर सदा भी है ।

पवन का श्रापके ऊपर कितना उपकार है, इसका विचार करो । श्रन्न के विना तो मुनि ९५ दिन तक निकाल देते हैं । किन्तु श्वास के विना भी कोई रह सकता है ?

'नहीं।'

कदा। चत् कोई समाधि लगा ले तव भी सूक्ष्म वायु तो रोम-छिद्रों द्वारा शरीर में प्रवेश करता श्रीर निकलता ही है ? इस प्रकार पवन सदा ही सहायक है। लेकिन श्राप पवन की कद्र करते हैं ? श्राप पवन का उपकार मानते हैं ? जिन गहनों के विना जीवन का कोई भी काम नहीं रुकता, बलिक जो जीवन के लिए भारभूत है, जीवन को विषत् में डालने वाल हैं, उनकी श्राप कद्र करते हैं, उन्हें पेटी में बंद कर वड़ी हिफाजत से रखते हैं, लेकिन जिस पवन के विना जीवन का काम ही रुक जाता है, उस पवन का आप उपकार नहीं मानते !

ठा गांग सुत्त (स्थानाङ्ग सूत्र) में वताया है कि साधु छह काय के जीवों की सहायता से संयम पाल सकता है। इस प्रकार साधुओं पर भी पवन त्रादि का उपकार वतलाया गया है। श्रापको पवन के इस परम उपकार का ध्याने है ? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं पवन द्वारा किये हुए उपकार की बदीलत ही जी रहा हूँ १ पवन आपका उपकार करता है और बदले में अपने उपकार की आपसे अपेक्षा नहीं रखता। तो इसका बदला चुकाना क्या भाषका कत्त व्य नहीं है ? ऋए। देने वाला अगर आप से वसूल नहीं करना चाहता तो क्या साहूकार का कत्त व्यं है कि वह उस ऋगा को हड़प जाने की इच्छा करें ? क्या इसके बदले श्राप लोग दूसरें की सहायता नहीं कर सकते ?

कोई दीन-दुखिया जब िक्सी के द्वार पर भीख साँगने श्राता है तब प्रायः उसे डाट कर कहा जाता है—'चल, हट यहाँ से ! यहाँ क्या तेरे बाप की धरोहर धरी है ?' ऐसा कहने वाले लोगों से पवन भी कदाचित् यही कह दे वो कैसी बीते ?

श्राध्यात्मिक विषय को जानने वाला पुरुष, पवन श्रादि के उपकार के भार से निनम्न होकर यही कहेगा कि मैं

किस पर गर्व करूं ? गर्व करने योग्य मेरे पास क्या है ? जीवन ही मेरा दूसरों की वदीलत टिका हुआ है तो गर्व की सामग्री मेरे पास क्या रह जाती है ? वह जीवन को श्वास का ही खेल सम-झता है ।

साधु भाई, दम ही दम का मेला।

या में कौन गुरु कौनं चेला ? ॥साधु०॥

यानीगर ने वाग लगाया देखे खलक सब भेला।

याजीगर ने वाग समेटा, रह गया आप अकेला ॥साधु०॥

एक दूसरा किन कहता है—

इ । स छतां सव आज्ञ करे,

रवास घट्यो कहे काडो जो काडो ॥

ऐसा प्रताप है दम का; खयाल आता है मैं इस तथ्य को भूल कर कहाँ पिछड़ रहा हूँ !

मित्रो । परमेश्वर पवन से भी सूक्ष्म है । जिस पर तुम्हारा जीवन टिका है वह श्वास सदा नहीं रहेगा, इसिलए सदा रहने वाले परमाश्मा की शरण में जाश्रो । परमेश्वर से प्रार्थना इसी-लिए की गई है कि—हे प्रभो ! तेरा ध्यान रहे तो विषम वाट-घाट में तू मेरा सहायक है । तेरी सहायता / प्राप्त हो जाने के पश्चात किसी प्रकार के संकट, त्रास या भय की संभावना नहीं रह जाती । परमात्मा की सहायता जिसे मिल गई वह सदा आनन्द-मंगल-मन्न ही रहेगा । उस अवस्था में उसकी कल्पनाएँ श्रीर संभावनाएँ पलट जाएँगी । हृदय शत्रु को शत्रु श्रीर संकट को फट न सममेगा । इस समय शत्रु प्रतीत होने वाला उस समय

मित्र प्रतीत होगा श्रीर संकट श्रात्मोन्नति का सुश्रवसर जान पड़ेगा। शत्रु बन कर स्राने वाला कहेगा—'मैं तेरा शत्रु हूँ, देख इस चमकती तलवार से तुमें मजा चखाता हूँ। पर उसका श्रात्मा कहेगा- 'हर्गिज नहीं। तुम मेरे शत्रु हो ही नहीं सकते। तलवार का प्रहार करके तुम मुम्ते पुराने ऋण से उऋण कर सकते हो। इससे मेरी शक्ति का विकास होगा। स्रतएव तुम मेरे मित्र हो । मै पहले चिरकाल तक माया के चक्कर में फँसा रहा, उसका स्मरण दिलाने श्रीर भविष्य संबंधी चेतावनी देने तुम आये हो। तुम मेरे शत्रु कैसे हो सकते हो ?'

सोमल ब्राह्मण ने जब गजसुकुमार मुनि के सिर पर अंगारे रक्खे थे, तब मुनि ने उसे शत्रु समका था या मित्र माना था ?

'सित्र।'

भगवान् नेभिनाथ ने गजधुकुमार मुनि के मस्तक पर अंगार रखने वाले का परिचय, कृष्ण को क्या कह कर कराया था ? विरोधी कह कर या सहायक कह कर ?

'सहायक कह कर!'

श्राप कह सकते हैं—ईश्वर की शरण में जाना तो स्वीकार है, परन्तु यदि कोई तलवार लेकर मारने आ जाय और उसे मित्र मान कर हम बैठे रहे - अपने बचान का प्रयत न करें - तबः तो वह हमें मारे विना नहीं रहेगा। इस संबंध में यह बता देना श्रावश्यक है कि इस प्रकार का विकल्प परमात्मा के प्रति श्रनास्था का परिचायक है। जिसका हृद्य परमात्मा की श्रद्धा से रिपूर्ण है, जिसे सम्पूर्ण श्रद्धा है, वह इस प्रकार की चिन्ता

कदापि नहीं करेगा। मैं पूछता हूँ, जब तलवार में करामांत है, शक्ति है, तब क्या ईश्वर में करामात नहीं है ? ईश्वर में शिक्ति नहीं है ? ख्रयवा तुम्हारी बचाव की शक्ति से भी हैं श्वेर की शक्ति कमे है ? क्या जड़ तलवार के मुकाबिले की भी ताकन ईश्वर में नहीं है ? तुम जिस ईश्वर की शरण में जाना स्वीकार करते हो, उसके विषय में तुम्हारा यही श्रभिमत है ? श्रगर ऐसा है तो तुम्हारा यहाँ आना श्रीर व्याख्यान सुनना वृथा हुआ।

विह्नो । तुममें जो वहुएँ कहलाती हैं और जिन की सासू जीवित हैं, वे अपनी सासू से लड़-मगड़ कर विजय प्राप्त करने की शक्ति तो सममती हैं, पर यह क्यों नहीं सममती कि सासू हमें शिक्षा दे रही है । हमारी भलाई की खातिर ही हमें खरी-खोटी यात कहती है ?

्रतात्पर्य यह है कि परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था हो जाने पर श्रात्मा में एक प्रकार की अद्भुत शक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। उस शक्ति के सामने शत्रु भी मित्र बन जाता है।

श्रहिसा में ऐसी अपूर्व शक्ति है कि सिंह श्रीर हिरन, जो जन्म से ही विरोधी हैं, अहिंसक की जाँच पर आकर छो जाते हैं। 'श्रहिसा प्रतिष्ठायां वैर त्यागः' अर्थात् जहाँ श्रहिंसा की प्रतिष्ठा होती है वहाँ वैर का नाश हो जाता है। अहिंसक के निकट जाति-विरोधी पशुश्रों के एकत्र निर्वेर निवास करने के उदाहरण श्राज भले ही न दिखाई पढ़ते हों, फिर भी अहिंसा की शक्ति के उदा- हरणों की कभी नहीं है। श्रहिंसा के श्राराधक महात्माओं की परण-रेणु से हजारों को मारने वाला हत्यारा भी शुद्ध हो गया है।

कहने का श्राशय यह है कि सूक्ष्म का भी उपकार मानो। स्थल बुद्धि का परित्याग कर सूक्ष्म-हिंद बनों। स्थल में ही मत पड़े रहो। पवन कितना सूक्ष्म है किन्तु वह श्रापकी कितनी सहायता करता है ? विनम्न भाव से उसका उपकार स्वीकार करो श्रीर बदला चुकाने की चेष्टा करो। पवन नहीं चाहता की उसके उपकार का बदला उसी को चुकाया जाय। उसका बदला संसार का कल्याण करने वाले कार्यों के रूप में चुकाश्रो। परमात्मा का उपकार मानने का यही मार्ग है। इस मार्ग पर श्रप्रसर होश्रो। तुम बहुत-कुछ दूसरों का लेते हो तो दूसरों को थोड़ा भी चुकाश्रो—मगर चुकाश्रो जरूर। ऐसा करने से तुन्हारों इति कल्याण होगा।

महावीर-भवन, देहली ता० पे-८-३१.





## काँहे मत बिखेशे



#### प्रार्थना

श्री मुनिषुव्रत साहवा, दीनदयाल देवां तणा देव के। तरणतारण प्रभु मो भणी, उज्जवल चित समरूं नितमेव के ॥श्री०॥ हैं भपराधी अनादि को, जनम-जनम गुन्हा किया भरपूर के। छटिया प्राण छ कायना, सेवियां पाप अटार कृर के ॥श्री०॥

परमात्मा की यह प्रार्थना है । इस प्रार्थना में भक्त ने छापना भन्तर खोल कर रख दिया है । जैसे पुत्र का यह धर्म है कि वह रार्भ छोड़ कर, किसी भाव को छिपाये विना, जैसा है वैसा ही

अपने पिता के सामने खड़ा होजाय, 'पिता से किसी प्रकार का दुराव न रक्खें उसी प्रकार श्रात्मा का यह कर्त्त व्य है कि जव वह परमात्मा के सामने उसकी प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो, तब रंच मात्र भी उससे दुराव न करे वरन् श्रपना वास्तविक रूप उसके सामने प्रकट कर दे।

यह आशंका हो सकती है कि पिता तो पुत्र की सव वारी-कियाँ जान नहीं सकता, अतएव यह त्र्यावश्यक है कि पुत्र अपनी भलाई करने के लिए सब वां साफ-साफ पिता को बता दे, परन्तु परमात्मा के विषय में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शों है। वह घट-घट की बात जानता है। भूत, भविष्य और वर्त्तभान सभी उसके ज्ञान में निरन्तर कतक रहे हैं। उसके सामने किसी प्रकार का दुराव-छिपाव नहीं ठहर सकता। वह पहले से ही सब-कुछ जानता है। ऐसी अवस्था में परमात्मा के सामने, पुत्र जैसे पिता के सामने खुलता है उस प्रकार खुलकर अपने समस्त दोषों को वाणी द्वारा व्यक्त करके उसे बताने की क्या श्रावश्यकता है ?

यदि आत्मा ने परमात्मा को पूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया हो, श्रात्मा को परमात्मा का भान होगया हो, उसके विषय में किसी प्रकार का सन्देह न रहा हो, तब तो प्रार्थना की भो जरू त नहीं रहती। इस अवस्था में प्रार्थना किये विना ही प्रार्थना हो जाती है। क्योंकि किर कोई भूल होना सभव ही नहीं है। जिस शकार सूर्य के सामने श्रंधकार नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्मा ् साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोई भूल शेष नहीं रहती। किन्तु

श्रापको श्रीर हमको श्रभी तक परमात्मा में साचात्कार नहीं हुश्रा है। हम लोग श्रभी इस पथ के पथिक हैं। इसलिए प्रार्थना करके हमें परमात्मा से साक्षात्कार करने का मार्ग तय करना है। प्रार्थना में श्रपने दुर्गुणों को छिपाना नहीं, चाहिए किन्तु प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगा।

पुत्र की श्रनेक वार्ते पिता जानता है, लेकिन पुत्र यह नहीं सोचता कि पिताजी अमुक वात जानते हैं, श्रतएव उनसे यह बात न कही जाय। वह तो विना श्रागा:पीछा सोचे सब वार्ते साफ:साफ कह देता है। इसी प्रकार यह विचार न करके कि परमात्मा सर्वज्ञ:सर्वदर्शी है श्रतः उसके सम्मुख कुछ कहने की श्रावश्यकता नहीं है, श्रपनी सब वार्ते परमात्मा के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। जब इस प्रकार परमात्मा से किसी प्रकार का भेदभाव या दुराव न रक्खा जायागा तो श्रात्मा की परमात्मा में भेंट होगी श्रीर श्रन्त में दोनों एकमेक वन जायेंगे। इसी वात को दृष्टि में रखकर भक्त लोग परमात्मा से कहते हैं—

प्रव अग्रुभक्र कर्त्तं व्यता, तेहने प्रभु तुम न विचार के। अथम उधाईरण विरुट छे,

सरन आयो अय कीजिए नार के ॥ श्री सुनि० ॥

हे प्रभो । इस जन्म मे पहले में कहाँ, किस योनि में या और इस समय मैंने क्या क्या पाप किये हैं, यह में नहीं जानता । में नहीं जानता, पर तुमे सब-कुछ माछूम है । मुझ में तो इतना

श्रिधिक श्रज्ञान है कि मैं कल की बात श्राज ही भूल जाता हूँ। ऐसा मुलक्कड़ भला भवान्तर की बातें कैसे याद रख सकता है ? लेकिन तू मेरी सब बातों का साक्षी है, अतएव तू उन सब का जानकार है। मै श्रपनी संबधी बातें नहीं जानता, इसलिए में तो यही कहता हूँ कि मैं श्रधम हूँ और तू श्रधमों का उद्घार करने वाला है। में तेरी शरण भाया हूँ। अपनी विरुद् के अनु सार मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा करने से ही तेरे विरुद्ध की रक्षा होगी।

प्रश्न होता है कि क्या अधम भी परमात्मा की प्रार्थना कर सकता है ? इसका उत्तर यह है कि धर्मी आदमी धर्म का ढोंग नहीं देखता। धार्मिक व्यक्ति सदैव त्रापनी त्रुटियों पर निगाह रखता है और त्रात्मा में तनिक-सी त्रुटि नजर आने पर यही कहता है कि मैं अधम हूँ। अगर मैंने पहले बुरे काम न किथे होते, अगर मैंने परमातमा से पूरी छी लगाई होती, तो मुझ में तुच्छ पदार्थों के लिए दुःख की श्रनुभूति क्यों होती ? निस्सार एव जड़ पदार्थों के लिए क्यों में दुःख सहता ? उनका वियोग होने पर शोक से संतप्त क्यों होता ? इन पदार्थों के चले जाने पर मेरा क्या जाता है ? मैं इनके लिए दु:खी क्यों बनूं ? मैं श्रपने श्रात्मिक साम्राज्य को भूलकर, बाहरी, विनश्वर श्रीर विपत्तिजनक राज्य की अभिलाषा क्यों करता ? मुक्त में यह सब निर्वलताएँ विद्यमान हैं। अतएव प्रकट है कि मैं अधम हूँ।

> जेती वस्तू जगत में, नोच नीचसे नीच। तिन सब से मैं हूँ बुरा,फँस्यो मोह के बीच ॥

श्रयीत् संसार में नीच से नीच जितनी वस्तुएँ हैं, मैं उन सब मे भी नीच हूँ; क्योंकि मैं मोह के कीचड़ में फँसा इआ हूँ।

में आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप श्रश्चि को बुरी नहीं सममते ?

'सममते हैं !'

अशुचि देख कर श्रापको घृणा श्राती है। लेकिन जिस पाखाने में श्रशुचि पड़ी होती है, उसीमें श्राप घुसते हैं, तम दुर्गन्ध आती है या नहीं ? आती तो है, लेकिन नित्य उसमें घुसते घुसते आपकी ब्राण-शक्ति की तीव्रता मारी गई है। उसमें घुसने की श्रादत पड़ी होने से श्राप उस दुर्गन्थ को सह लेते हैं—घृणा नहीं करते।

इम लौकिक वात से आध्यात्मिक विचार करो। जिस कार्य को शुद्ध विवेक पहले-पहल बुरा कहता है, जिसके विचार मात्र से घृणा उमड़ पड़ती है, उसी को किसी प्रकार करते-करते आरमा को जब श्रभ्यास हो जाता है तब वह घृणा कहाँ चली जाती है ? वास्तव में श्रात्मा की यह श्रवस्था श्रत्यन्त श्रथम अवस्था है। इससे अधम अवस्था श्रीर क्या होगी ?

भक्त जनों ने इस बात को स्वच्छ हृद्य से स्वीकार करके इस प्रकार श्रात्मिनिन्दा की है:—

मो सम कौन वृद्धिल राल कामी।

ओ तन हीन ताहि विसरायो, ऐसो नौन-हरामी ॥ मो सम ।। ७ टि. जी जब आप लोग 'लोगस्स' का पाठ बोलते हैं तब कहते हैं कि प्रभो ! हमें उत्तम समाधि और सिद्धि प्रदान कीजिए ! इसी प्रकार 'आरुग्गबोहिलामं' अर्थात् आरोग्य और बोधि की याचना का पाठ भी बोलते हैं । और आप यह भी कहते हैं.—

कामधेनु गौ शब्द से, तत्ते तरु करुपवृक्ष ।

मस्मे मणि चिन्तामणी, 'गौतम' नाम प्रत्यक्ष ॥

श्रयीत् गौतम स्वामी का नाम कामधेनु, कल्पवृक्ष श्रीर चिन्तामिण है—सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है।

श्राप यह प्रार्थना करते हैं सो इसमें सचाई है या नहीं ? जिससे यह प्रार्थना करते हो वह देता है या नहीं ? यदि नहीं देता तो फिर इतना जानते-बूमते भी क्यों प्रार्थना करते हो ? लकड़ियों के साथ श्राग होने पर ही उसे जलाने के लिए फूंक मारी जाती है। बिना श्राग खाली लकड़ी जलाने के ढिए कोई फूंक मारता दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार भगवान से श्रगर कुछ भी न मिलता हो, वह कुछ भी न देता हो, तो उससे देने

की प्रार्थना ही क्यों की जाय ?

अपने सुख-दुःख् में आत्मा ही उपादान कारण है। श्रात्मा को श्रनादि काल से जो श्रसख्य योनियों में चक्कर लगाना पड़ रहा है, उस सब का उपादान कारण श्रात्मा स्वयं ही है। मुक्ति प्राप्त करने में भी श्रात्मा ही उपादान कारण है-। आस्रव, बंध, संवर श्रीर निर्जरा में भी श्रात्मा ही उपादान कारण है। श्रात्मा

के श्रातिरिक्त जिस कार्य में जो कारण होते हैं, चाहे वे साक्षात् कारण हों चाहे परम्परा कारण हों, वे सब निमित्त कारण कह-

लाते हैं। उदाहरण के लिए घड़े को लीजिए। घड़े का वनना एक कार्य है। इसमें मिट्टी उपादान कारण है श्रीर मिट्टी के सिवाय चाक, कुंभार, होरी, इंडा श्रादि निमित्त कारण हैं। उपादान कारण स्वय कार्य-रूप में परिणित हो जाता है श्रीर निमित्त कारण कार्य में सहायता करके, अलग हो जाता है।

जिस प्रकार मोक्ष पाने में ईश्वर निमित्त है उसी प्रकार मनुष्य शरीर पाने में भी वह निमित्त है। परमात्मा निमित्त रूप से कर्त्ता है, यह बात में श्रपने दूसरे ज्याख्यान में स्पष्ट कर चुका हूँ; श्रतएव यहाँ फिर उसके विस्तार की श्रावश्यकता नहीं है। स्याद्वाद का मर्भ जानने वाले लोग इस विषय में सन्देह नहीं कर सकते।

परमातमा की भक्ति और स्तुति करने से तथा परमाहंमा के द्वारा उपदिष्ट पथ पर चलने सं सवर-निर्जरा के द्वातिरिक्त पुराय की भी प्राप्ति होती है। उस पुराय के योग से मनुष्य शरीर भिलता है। ऐसी स्थिति में मानव-तन की प्राप्ति में परमातमा निभिन्त कारण है, इस यात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आज श्राप लोगों को जय किसी इप्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, अथवा श्रामिष्ट पटार्थ का वियोग हो जाता है, तब आप कहते हैं—'महाराज की कृपा से ऐसा हुआ है।' क्या यह बात मृठ कहते हो ? श्रथवा हम आपके उस काम को करने श्राते हैं ? नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य यही है कि यह कार्य पुराय, महारमा, श्रीरहन्त या धर्म का सेवन करने से, श्रतप्व उनके प्रवाप म, सम्पन्त हुआ है। ऐसा मानने और कहने से अभिमान की शृद्धि

नहीं होती। इससे विनम्रता का भाव उदित होता है श्रीर धर्म-सेवन, महात्मार्थ्यो की भक्ति, ईश्वर की श्राराधना श्रादि पवित्र कार्यों को करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इससे पुगयाई घटती नहीं है. बढ़ती है।

'महाराज का प्रताप है'—यह बात' श्रगर श्राप कपटाचार सेवन करने के लिए कहते हों तब तो बात दूसरी । अगर इस कथन में आपके दिछ की सचाई है तब समम लेना चाहिए कि जो वस्तु जिसके प्रताप से मिली है वह उसी को समर्पित होनी चाहिए । ज़िसका प्रताप है उसे पीछे हटा देना, उसे भूल जाना, क्रवज्ञता नहीं है, ईमानदारी नहीं है ? अगर इस ऊँचाई तक श्राज पहुँचने का सामर्थ्य न हो तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। पर त्रादश वही होना चाहिए। प्रत्येक प्रयास उसी ऊँचाई पर पहुँचने के लिए करो । ऐसा करने से एक दिन वहाँ श्रवश्य पहुँच जाश्रोगे ।

सब-कुछ परमात्मा के प्रताप से मिला है, ऐसा कहने पर भी यदि भगवान् का कोई काम रुक जावे श्रीर उस समय आप चुप-चाप बैठ रहें तो स्राप क्या कहलाएँगे ? यह बात दृसरी है कि धन और धर्म—दोनों रहें, परन्तु दोनों में से एक के जाने का श्रवसर आवे, तब धर्म और परमात्मा को न जाने दें, उनकी उपेचा न करें, यही मानव-तन पाने का फल है।

मैंने कहा था—

को तन दीन ताहि विसरायो,

ऐसो नोनहरामी ॥मो सम०॥

धनत करण के यह मामिंक ट्यार किसी एक के नहीं हैं, सभी के हैं। यह ट्यार एक भक्त के होते तो मक्त चुपचाप प्रार्थना कर लेता, पद्म बना कर सब के मन्मुख न रखता। भक्त ने पद्म बनाकर नर्वसाधारण के ममक्ष रक्खा है, इस प्रयोजन से कि इस टर्पण में नय लोग श्रपना-श्रपना मुँह देखें श्रीर जो धव्ये लगे हैं उन्हें पोंछ हालें।

ष्रगर कोई किसी से यह कहता है कि 'यह सब ष्रापका ही प्रवाप है, मभी छुड़ क्रापकी ह्या का फल है' श्रीर जब प्रवसर पदता है तो इसो की जड़ काटने को उच्च होजाता है तो यह हरामीपन है या नहीं ? श्रार कोई राजा हुपट्टा भेंट देता है तो स्या उसमें उसी के पर घाँधना उचित है ? संसार में ऐसा हो रहा है। इसीलिए भक्त कहते हैं—प्रभो! जिसके प्रताप से मुक्ते शरीर भिला है उसे तो मैं भूल बैठा हूँ श्रीर दूमरे 'मेरे' बन गये हैं। यह मेरी नमफ-हरामस्तोरी है।

पना, वाप से पैटा होवा है श्रीर माँ उसे जन्म देती है। श्रवर का श्रवएव यथे पर माता-पिता का श्रासीम उपकार है। ईरवर का जो उपकार है और उसे जिस प्रकार भूल वेंठे हैं, यह बात तो दूर रही, पहले माता-पिता के उपकार के विषय में ही फहता है।

वालक अवने विता से उत्पन्न हुन्ना और माता ने उमें जनम दिया, अतएव यह कड़ा जा सकता है कि यह शरीर माना-विता ने दिया है। लेकिन बहुत-से लोग माता-विता के महान् उपवार का विस्मरण करके, पीछे से न्याई हुई रत्नी के मनोहारी हान-भाव से मुग्ध होकर, उसकी सम्मोहिनी माया के जाल में फॅस कर माता-िपता के शत्रु बन जाते हैं श्रीर स्त्री की उँगली के इशारे पर नाचते हैं। वह जिस प्रकार नचाती है, पुरुष बन्दर की तरह उसी प्रकार नाचता है। कई लोग तो माता-िपता को इतनी पीड़ा देते हैं कि सुन कर हृदय ममीहत हो उठता है। उन्हें श्रपशब्द सुनाने, मार-पीट करने तक की घटनाएँ घटती हैं। यह सब बातें मनुष्य की कितने दर्जे की कृतव्नता सूचित करती हैं? स्त्री को भी जाने दीजिए, क्या वेश्या के माया-पाश में फॅस कर बहुत-से लोग श्रपने माता-िपता का तिरस्कार नहीं करते?

जिस माता ने अपने यौवन के सौन्दर्य की परवाह न करके, श्रमने हृद्य के रस से बालक के प्राणों को रक्षा की, जिसने नौ मास श्रीर कुछ दिनों तक श्रपने उदर में रख कर बालक को बढ़ाया, उसकी रक्षा के लिए संयम से रही, प्रसव के प्रश्नात् जिसने सब प्रकार की घृणा को ममता के ऊपर निछावर कर दिया, जो बालक पर अपना सर्वस्व निछावर करने को उद्यत रहती है, जिसकी बदौलत पुत्र, परनी पाने के योग्य बना, जिसने अपने पुत्र और पुत्रवधू से श्रनेकानेक मधुर मंसूबे बाँधे, उसी माता की श्रमहाय चृद्धावस्था में जब द्यनीय दशा होती है श्रीर वह भी श्रपने पुत्र के हाथ से, तब उस 'पूत' को क्या कहा जा सकता है ?

भक्त जन कहते हैं — 'हे प्रभा! मेरी दशा भी उस कपूत बालक । न ही है। मुक्ते यह शरीर धर्भ या ईश्वर से मिला है।

लेकिन में उसे भूलकर माया रूपी वेश्या पर—जो क्षण-क्षण में नये-नये सिंगार करती है—नदारे दिखनाती है और धात्मा को फेवल धोदाा देना जिसका काम है—प्रापक्त बना हूँ। माया की मोहिनी में फेंस कर मैंने श्रापने पैर पर आप ही कुल्हाड़ा मागा है। में स्वय अपने पथ में काँटे विखेर रहा हूँ।

एक वे हैं जो ऊपर-ऊपर से ही साधु या श्रावक वनते हैं; श्रीर दूसरे वे हैं जो श्रन्तरतम से परमातमा की प्रार्थना करते हैं। दोनों में घढ़ा श्रन्तर है। सच्चा भक्त वहीं है जो माया के फदे में न फैंसे। माया बढ़ी हलनी है। उसने चिरकाल में नहीं, अनादि काल में, जीवातमा हो भयंकर मुनावे में हाल रक्सा है।

माया ! तूने किस-किय को भरमाया ।

ताको भन्त पार निह पाया ॥निगीको माया०॥ राजा राणा और बादशाह मा । में मन लाया ।

मेरा मेरा फरि धन मेला, अन्त अहेला सिधाया ॥नि०॥

श्रारमा को भुलाने वाली माया है। माया का बाह्य ह्रप् जिसना सुन्दर श्रीर मनोहर है, भीतर से दतना ही बीभरस श्रीर पृणास्पद है। इसे चाहे माया कहां, कर्मश्रक्ति कहो, चाहे मोह-प्राा पहो। श्राहमा उसी के छल में पड़ कर, दसी की भूलभुलीया में फैंस कर श्रपना श्रापा भूल रहा है।

जिन्होंने दिल्ली का जिला धनवाया था वे उमे खनना नहीं जहते थे १ क्या उस किले को सामने खना देखकर उनका हद्य फिसमान में पूल न रटना होगा १ वह दुर्ग उनके गीरव की पीज नहीं समस्ता गया था १ क्या वे जानते खीर मानते थे कि यह किला किसी दिन हमारे श्रीर हमारे वंशजों के हाय से निकल जायगा श्रीर तीसरे के श्रधिकार में चला जायगा ?

ऐसे-ऐसे किले बनवाने वाले भी संसार में नहीं रहे। फिर भी इन किले श्रादि वस्तुत्रों को देखकर श्रापको वैराग्य होता है ? 'नहीं!'

तो फिर उस वन देने वाले को भूलकर किसी और के चक्कर में पड़े हो कि नहीं ?

श्रात्मन् । तूने यदि यह प्रार्थना सच्चे भाव से, अन्तःकरण से की होगी तो तेरा चक्कर समाप्त हो जायगा; तेर भीतर जो ब्रुटियाँ छिपी हुई हैं, उन्हें निकाल कर तू परमात्मा से प्रार्थना करेगा श्रीर इस श्रीर तेरा कदम श्रागे ही आगे बढ़ता चला जायगा। तू पीछे पैर न देगा। ऐसा करने से तेरी निर्वलता का श्रान्त श्राएगा । आत्मा में श्रान्त शक्ति श्राविर्भृत होगी।

हे प्रभो ! मेरे पाप का प्रायश्चित इस तरह होगा कि मैं तेरे मार्ग में यदि फूल न बिखेर सकूँगा तो काँटे भी नहीं विखेरूँगा। यही नहीं, तेरे मार्ग में बिखरे हुए काँटे बीनूँगा, भले ही वे काँटे किसी के ही बिखेरे हुए क्यों न हों।

मित्रो ! यह ससार परमात्मा का घर है । इसमें रहने वाले मनुष्यों के लिए जितने काँ टे मनुष्यों ने बिखेरे हैं उतने किसी ने किसी प्राणी के लिए नहीं बिखेरे। मनुष्य, मनुष्य के साथ जैसा सळ्क करता है, वैसा कोई राक्षस भी मनुष्य के साथ नहीं करता। मनुष्य के लिए मनुष्य ही सब से अधिक खतरनाक है।

मनुष्य ने मनुष्य को जैसे घोर संकट में डाल रक्खा है

देशा संकट कोई श्रीर पंदा नहीं कर सकता। मनुष्य की यह स्थित हेराकर श्रनायास ही मुँह में निकल जाता है कि वर्तमान कालीन स्वार्थी मनुष्यों में पश्चता के भी उच्चल श्रंश नजर नहीं श्राते। ऐसे मनुष्यों के साथ पश्चमों की तुलना की जाय तो पश्चमों की अपेक्षा मनुष्य ही निरुष्ट छिद्र होगा। वह अपने युद्धियेभव के कारण पतन के मार्थ में श्रधिक कीशल के साथ समस्य हो गहा है। ईश्वर ही जाने, कहाँ उसके मार्थ का अन्त होगा ? न जाने किम निविद् स्थंधकार में जाहर वह स्केगा ?

ऐसी स्थित में भनुष्य के माय प्रेम करना, मैंत्री स्यापित फरना, यही ईश्वर के पय के कटकों को धीनना है। ऐसा करके ही मनुष्य 'त्रपने पुराने पापों का प्रायित्रत कर सकता है। परमारमा के साथ सिनाप होने का भी यही मार्ग है।

हमारे 'त्रकेल के प्रयाम ने पया होगा ? ईरवर के मार्ग में काँटे विकास वाले पहुत हैं। मैं अकेला कितने काँटे बीन सकुंगा ? जब पूरा श्राममान फट पढ़े तो धेगली कहाँ कहाँ लगाई लाग ? इस प्रकार का कायर हा का विचार मत करो। यह कर्तक्य में विमुख बने रहने का बहाना है। तुम्हें दूमरों के निषय में मोचने का श्राकाश ही क्यों मिनता है ? तुन्हारे सामने कर्तक्य का पहाड़ खड़ा है। इससे तुम्हें कुर्संत ही कहाँ है ? यह विचार होशों कि इसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते ? लो कुछ क्षंत्र्य है हमें श्राकेले ही करना पो तो किये चनो। दूमरें में विषय में हिनक भी न मोचो।

भक्त सोपता है कि मैं परमारमा के मार्ग के पाँट स्टावर

यह किला किसी दिन हमारे श्रीर हमारे वंशजों के हाथ से निकल जायगा श्रीर तीसरे के श्रधिकार में चला जायगा ?

ऐसे-ऐसे किले बनवाने वाले भी संसार में नहीं रहे। फिर भी इन किले आदि वस्तुओं को देखकर आपको वैराग्य होता है? 'नहीं!'

तो फिर उस तन देने वाले को भूलकर किसी और के चक्कर में पड़े हो कि नहीं ?

श्रातमन् । तूने यदि यह प्राथना सच्चे भाव से, अन्तःकरण से की होगी तो तेरा चककर समाप्त हो जायगा; तेरे भीतर जो श्रुटियाँ छिपी हुई हैं, उन्हें निकाल कर तूं परमात्मा से प्रार्थना करेगा और इस ओर तेरा कदम आगे ही आगे बढ़ता चला जायगा। तू पीछे पैर न देगा। ऐसा करने से तेरी निर्वलता का श्रान्त श्राएगा। आत्मा में श्रान्त शक्ति श्राविभूत होगी।

हे प्रभो ! मेरे पाप का प्रायिश्वत इस तरह होगा कि मैं तेरे मार्ग में यदि फूल न बिखेर सकूँगा तो काँटे भी नहीं बिखेरूँगा । यही नहीं, तेरे मार्ग में बिखरे हुए काँटे बीनूँगा, भले ही वे काँटे किसी के ही बिखेरे हुए क्यों न हों।

मित्रो ! यह ससार परमात्मा का घर है। इसमें रहने वाले मनुष्यों के लिए जितने काँटे मनुष्यों ने बिखेरे हैं उतने किसी ने किसी प्राणी के लिए नहीं बिखेरे। मनुष्य, मनुष्य के साथ जैसा सळ्क करता है, वैसा कोई राक्षस भी मनुष्य के साथ नहीं करता। मनुष्य के लिए मनुष्य ही सब से अधिक खतरनाक है।

मनुष्य ने मनुष्य को जैसे घोर संकट में डाल रक्खा है

वैसा संकट कोई श्रीर पैदा नहीं कर सकता। मनुष्य की यह - स्थिति देखकर श्रनायास ही मुँह से निकल जाता है कि वर्तमान कालीन स्वार्थी मनुष्यों में पशुता के भी उज्ज्ञल श्रंश नजर नहीं आते। ऐसे मनुष्यों के साथ पशुओं की तुलना की जाय तो पशुओं की अपेक्षा मनुष्य ही निकृष्ट छिड़ होगा। वह अपने बुद्धिवैभव के कारण पतन के मार्ग में श्रधिक कीशल के साथ अप्रसर हो रहा है। ईश्वर ही जाने, कहाँ उसके मार्ग का अन्त होगा ? न जाने किस निविद्ध श्रंधकार में जाकर वह रुकेगा ?

ऐसी स्थिति में मनुष्य के साथ प्रेम करना, मैंत्री स्थापित करना, यही ईश्वर के पथ के कंटकों को बीनना है। ऐसा करके ही मनुष्य अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त कर सकता है। परमात्मा के साथ मिलाप होने का भी यही मार्ग है।

हमारे श्रकेले के प्रयास से क्या होगा ? ईश्वर के मार्ग में काँटे बिखेरने वाले बहुत हैं। मैं अकेला कितने काँटे बीन सकूंगा ? जब पूरा श्रासमान फट पड़े तो थेगली कहाँ-कहाँ लगाई जाय ? इस प्रकार का कायरता का विचार मत करो। यह कर्तन्य से विमुख बने रहने का बहाना है। तुम्हें दूसरों के विषय में सोचने का श्रवकाश ही क्यों मिलता है ? तुम्हारे सामने कर्तन्य का पहाड़ खड़ा है,। इससे तुम्हे फुर्सत ही कहाँ है ? यह विचार छोड़ों कि दूसरे क्या करते हैं या क्या नहीं करते ? जो कुछ कर्त्तन्य है उसे श्रकेले ही करना पड़े तो किये चलो। दूसरे के विषय में तिनक्ष भी न सोचो।

मक्त सोचता है कि मैं परमात्मा के मार्ग के काँटे उठाकर

अप्रात्मशुद्धि कर रहा हूँ। अले ही मैं एक ही काँटा उठा सकूं, लेकिन एक काँटा उठाने से भी मेरी गणना काँटे बिखेरने वालों में तो न होगी! मैं काँटे उठाने वालों में ही गिना जाऊँगा।

कई लोग कहते हैं- हमारे श्रकेले के खादी पहनने श्रीर चर्बीवाले विलायती वस्त्र त्यागने से ही स्वराज्य मिल जायगा १ लेकिन यह विचार अमपूर्ण है। इस प्रकार का तर्क आत्मप्रता-रणा है। इससे आत्मा अधःपतन के गर्त्त में गिरता है। वास्तव में जो सभी के लिए उपादेय है वह एक के लिए उपादेय क्यों नहीं है ? प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को यह सोचेना चाहिये कि भारतवर्ष में, अन्त-वस्न के कष्ट के मारे त्राहि-त्राहि मच रही है। करोड़ों आद्मियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता श्रीर तन हुँकने को वस्त्र नहीं मिलता। मानव-दया के लिए यह स्थिति शीघ से शीघ समाप्त हो जानी चाहिए। पर इसकी समाप्ति का उपाय क्या है ? वह यहीं है कि इस देश की जो विपुल सम्पत्ति कच्चे माल - रूई आदि के रूप में बाहर जाती हैं उसे रोका जाय। इससे गरीबों को निर्वाह के साधन मिळेंगे और जो वस्तु विलायत से आकर महँगे मोल में मिलती है, वही यहाँ तैयार होकर सस्ते भाव में मिल सकेगी। देश की बहुत-सी सम्पत्ति देश में ही रह जायगी। गरीबों को सांस लेने का श्रवसर मिलेगा श्रीर उनकी -श्रवस्था में सुधार होगा। ऐसा विचार कर सममदार लोग विदेशी वस्त्र त्याग देते हैं। इस प्रकार काँटे उठाने लगा तो चाहे वह एक ही काँटा उठा सके, लेकिन काँटे उठाने वाले लोगों में तो सम्मिलित हो गया।

ज्ञानी जन संसार की श्रोर श्रॉखें फाड़ कर नहीं देखते।

उनकी दृष्ट अपनी श्रोर लगी रहती है। वे सोचते हैं, मुमें संसार का अनुकरण नहीं करना चाहिए वरन् संसार को मेरा श्रमुकरण करना चाहिए। मैं दूसरों की देखादेखी कूप में गिरना नहीं चाहता तो उनकी देखादेखी श्रपने कर्नान्य से विमुख क्यों बन्ं ? मुम्म पर संसार का उत्तरदायित्व नहीं है, मैं अपनी ही जवाबदारी निभा सकूं तो गनीमत है। मुम्मे अपने लिए ही उत्तरदायी होना पड़ेगा।

चालाबाजियों से काम लेने वाले लोग धर्म का मर्म नहीं समकते। इसीसे उनका पैर सत्य पर नहीं टिकता।

वस्त्रों की भाँति और भी कई काँटे मनुष्यों ने बिखेर रक्खे हैं। फिर भी आश्चर्य है कि ऐसे लोग श्रपना पाप छिपाकर धर्मी-त्मा बनने का प्रयास करते हैं। कोई पाप छिपाने का प्रयास करें सो भले ही करें, पर पाप छिप नहीं सकता। उसका कार्य चिल्ला-चिल्ला कर उसके पापों की घोषणा कर देगा। वह बता देगा कि वह पापी है या पुरायात्मा है!

मित्रो ! सत्य की शरण में पहुँचो । निष्कपट भाव से श्रपनी यथार्थता खोल कर रख दो । श्रपने श्रात्मा को देखो श्रीर परमात्मा से प्रार्थना करो कि—'हे प्रभो ! मुक्त-सा पापी दूसरा नहीं है ।' इस प्रकार की प्रार्थना करने से, श्रपने श्रपराध खोजते रहने से श्रभिमान गलता है, सत्य प्रकट होता है । इससे कत्याण की प्राप्ति होती है ।

महावीर-भवन, देहळी ता० १६-८-३१



## को तस्य

#### eal m

### प्रार्थना

विजयसेन नृप विप्रा रानी निमनाथ जिन जायो ।
चौसठ इन्द्र कियो मिलि उरसव, सुर नर आनँद पायो रे ॥
सुज्ञानी जीवा भज ले रे जिन इक्कीसवाँ ॥ टेर ॥
भजन कियां भव-भवनां दुष्कृत, दुख दुर्भाग्य मिट जावे ।
काम क्रोध मद मरसर नृष्णा, दुर्मति निकट न आवे ॥ सु० ॥
जीवादिक नव तत्त्व हिये धर, हेय ज्ञेय समझीजे ।
तीजो उपादेय ओलखीने, समकित निर्मल कीजे ॥ सु० ॥

AR

निमनाथ भगवान् की इस प्रार्थना में परमात्म-स्तुति के साथ साथ तत्त्व का ज्ञान भी कराया गया है। जो मुमुक्षु परमात्म- स्त्ररूप के जिज्ञासु हैं श्रीर जो ईरवर में ध्यान लगाने के इच्छुक हैं, उन्हें परमात्मा से भेंट करने के लिए कौन-सा मार्ग पकड़ना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में इस प्रार्थना में यह कहा है कि परमात्मा से भेंट करने का सीधा मार्ग उसका भजन करना है।

'भजन' शब्द, भज्-सेवायाम् धातु से बना है। 'भजन' का अर्थ है परमात्मा की सेवा करना।

परमात्मा से भेंट करने का सरल श्रीर सुगम मार्ग मजन है। यह मार्ग सभी के लिए उपयोगी है। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, नीच हो या उच्च हो, धनवान हो या निर्धन हो, भजन का मार्ग सब के लिये खुला है। इस मार्ग में यह सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का भजन क्या है ? पर-मात्मा का नाम लेना ही भजन है या कुछ श्रीर ? इसका उत्तर यह है कि भगवान का नाम लेना भी भजन है अवश्य, लेकिन भजन का खास श्रथ ईश्वरीय तत्त्व की उपासना करना है।

भगवान् ने नौ तत्त्व बताये हैं। इन नौ तत्त्वों के तीन वर्ग किये गये हैं। तीन तत्त्व ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य हैं, तीन हेय, अर्थात् त्यागने योग्य हैं श्रीर तीन तत्त्व उपादेय अर्थात् प्राह्य हैं।

श्राप लोगों को नव तत्त्वों के नाम आते ही होंगे, क्योंकि जैनधर्म का सम्पूर्ण सार नव तत्त्वों में ही है। जैन शाम्त्र इन्हीं तत्त्वों की व्याख्या हैं। मुमुक्षु पुरुष को इनका ज्ञान श्र्यनिवार्थ है। इन्हें जाने बिना श्रात्म-कल्याण के पथ पर अप्रसर नहीं हुश्रा जा सकता। तत्त्वों की संख्या नी बताई गई है सो साधारण मित वालों की सुगमता के लिए। इन सब का समावेश दो ही तत्त्वों में हो जाता है। जीव श्रीर अजीव, इन्हीं दो में सम्पूर्ण जगत् समाविष्ट हो जाता है। जगत् में यों तो श्रमन्त-श्रपरिमित पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, किन्तु उनका वर्गीकरण करने से ज्ञात होता है कि मूल में दो ही पदार्थ हैं, शेष सब इन्हीं दो पदार्थों के सम्मिश्रण श्रादि से तैयार हुए हैं अथवा इन्हीं दो की कोटि के हैं। इस प्रकार जड़ श्रीर चेतन ही मूल-भूत पदार्थ हैं।

श्राप कह सकते हैं कि जब दो ही तत्वों में सम्पूर्ण विशव का समावेश हो जाता है तब नौ भेद करने की श्रावश्यकता क्या थी ? इसका उत्तर यही है कि बहुत संदोप में बुद्धिमान ही वस्तुः स्वरूप को ठीक तरह समक सकते हैं, से साधारण नहीं। श्रतपंव मध्यम रूप से तत्त्व के नौ भेद करके इस प्रकार समकाया गया है कि जिससे न श्रधिक सद्तेप हो और न श्रधिक विस्तार ही हो और सब की समक में सुगमता से श्रा जाया। यही हिंद सामने रख कर गणधरों ने तत्त्व के नौ भेद मध्यम श्रपेद्ता से निरूपण किये हैं।

नी तत्त्वों में पहला तत्त्व जीव है। ज्ञानियों का कथन है कि प्रधान तत्त्व जीव ही है, क्योंकि जीव-तत्त्व चेतना से युक्त है श्रावण्य उसे चेतन भी कहते हैं। जक्क तत्त्व का परिज्ञान करते श्रीर कराने वाला जीव ही है। इसी चिदानन्द ने संसार के तत्त्व बताये हैं।

जीव सच्चिदानन्द है। सच्चिदानन्द शब्द सर्त् + चित् +

श्रानन्द के योग से बना है। जो है श्रीर सदैव रहेगा तथा भूत काल में सदा रहा है, जिसका कभी श्रामाव नहीं हो सकता, वह सत् कहलाता है। त्रिकाल में जिसकी सत्ता श्रखंड बनी रहती है वह 'सत्' है।

प्रश्न होता है, जीव यदि सत् है तो क्या जड़ का विनाश हो जाता है ? श्रगर जड़ तत्त्व भी श्रविनाशी है तो जीव को 'सत्' कहने का क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान यह है कि प्रत्येक सत् पदार्थ श्रविनश्वर ही होता है। जैसे जीव का नाश नहीं होता उसी प्रकार जड़ का भी नाश नहीं हो सकता; केवल रूपान्तर होता है।

श्रगर दोनों ही तस्त्र अविनाशी हैं तो दोनों में अन्तर क्या है ? इसका उत्तर यह है कि जड़ सिर्फ मत् है श्रीर जीव सत् होने के साथ चित् एवं श्रानन्दमय भी है। जड़ में चित् श्रीर आनन्द गुण नहीं हैं, जब कि जीव चिन्मय और आनन्दमय है। जीव में विज्ञान की ज्योति है। वह स्व श्रीर पर का प्रकाश करने वाला है। जड़ जीव द्वारा प्रकाशित होता है।

अपना यह हाथ, जो चर्म-चक्षु से दिखाई देता है, चैतन्य-रूप नहीं है। यह नहीं जानता कि मैं हाथ हूँ। लेकिन हाथ की जानने वाला, हाथ सज्ञा प्रदान करके 'यह हाथ मेरा है' यह कहने वाला जीव ही है। इस प्रकार ज्ञान की सत्ता वाला 'चित्' है।

तीसरा शब्द 'क्षानन्द' है। स्रानन्द जीव का स्वभाव है। संसारी जीव उस स्वाभाविक आनन्द की अनुभव नहीं कर पाते, पि जी.

उसकी श्रोर उनका बहुत कम ध्यान जाता है। वे विषय-जन्य इन्द्रिय-मुख में ही मग्न रहते हैं। यह इन्द्रियानन्द स्वाभाविक मुख का विकार है। यह मुख परावलंबी है। प्रथम तो वह संसार की भोग्य वस्तुश्रों पर श्रवलंबित है श्रीर दूसरे इन्द्रियों पर श्राश्रित है। इन दोनों का संयोग मिल जाने पर श्रगर मुख का उद्य होता है तो भी वह क्षिणिक है, अल्पकाल तक ही ठहरता है। श्रव्यकाल तक ठहरने वाला मुख भी परिमित है और विध्न-बाधाश्रों से व्याप्त है। न जाने कब, किस क्षण कोई महान विध्न उपस्थित हो जाता है श्रीर वह सारे मुख को घोर दु:ख में परिणत कर देता है। प्रातःकाल जहाँ श्रानन्द-मंगल होता है, बधाइयाँ बजती हैं, सध्या समय वहीं हाय-हाय मच जाती है।

कदाचित् तीव्र पुर्य के उदय से कोई विघ्न उपस्थित न हो तो भी विषय सुख सदा विद्यमान नहीं रह सकता । क्योंकि यह सुख विषयों के 'योग से उत्पन्न होता है ज्योर 'सयोगा हि वियोगान्ता--संयोग का फल निश्चित रूप से वियोग ही है-इस कथन के अनु-सार विषय-सामग्री का वियोग हुए बिना नहीं रह सकता और उस समय में अथवा जीवन के अन्त में उस सुख का नाश अवश्यमेव हो जाता है।

इस विषय-सुख में एक बात श्रीर है। बिना आरंभ-परिष्रह के यह सुख ही नहीं हो सकता श्रीर श्रारंभ-परिष्रह पाप के कारण हैं। पाप दु:ख का कारण है। अतएव यह सुख, दु:ख का कारण है।

मघु से लिप्त तलवार की घार चाटने से जो सुख होता

है श्रीर उस सुख के पलस्कर जितना दुःख होता है उतना ही दुःख विषय-जन्य सुख भोगने से होता है। श्रतएव ज्ञानी-जन इस सुख को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उतका मन इस श्रीर कभी आकृष्ट नहीं होता। वे श्रन्तरात्मा के अनिर्वचनीय, असीम, श्रन्तत और श्रव्यावाध सुख की खोज में लगे रहते हैं। वही सुख सच्चा सुख है। उसमें दु ख का स्पर्श मी नहीं होता। वही आत्मा का स्वरूप है श्रीर 'श्रानन्द' शब्द से यहाँ उसी का महण किया गया है।

यहाँ एक श्राशंका श्रीर की जा सकती है। वह यह कि जब श्रात्मा अविनाशी है, ज्ञानघन है और श्रानन्दमय है तो सुषुप्त-श्रवस्था में वह कहाँ चला जाता है ? उस समय शरीर ऐसा पड़ा रहता है जैसे इसमें चैतन्य का सद्भाव ही न हो। इसका कारण क्या है ?

सुषुप्त-अवस्था में आत्मा न कहीं चला जाता है, न जड़ ही -बन जाता है। आत्मा उस अवस्था में भी अपने स्वरूप को देखता रहता है। अलबत्ता उस समय मन और इन्द्रियों के साथ ज्ञान का विशेष सम्बंध न रहने से आत्मा ऐसा बन जाता है मानो हँका हुआ दीपक हो। उस पर जड़ का पर्दा-सा पड़ जाता है।

आत्मा की तीन श्रवस्थाएँ हैं—(१) स्वप्न (२) नागृति श्रीर (३) सुषुप्ति । इन तीनों ही अवस्थात्रों में भात्मा की श्रवि-नश्वरता श्रीर चेतनता श्रखंड वनी रहती है।

इस समय जब हम सब लोग जाग रहे हैं, तब जो कुछ

देख-सुन रहे हैं वह सोते समय इसी प्रकार दिखाई देता है ? 'नहीं!'

लेकिन स्वंप्र श्रवस्था में श्रात्मा एक नई सृष्टि बना लेता है। नई सृष्टि बना/लेने का अर्थ यह नहीं है कि स्वप्त में कोई एकद्म अद्दृष्ट या अशुत पदार्थ की रचना करता है। नई सृष्टि कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जागृत ध्रवस्था में जिन वस्तुत्रों को देखते या सुनते है, उन सव के सम्मिश्रण से स्वप्त में निराली ही वस्तु वन जाती है। जागृत अवस्था में देखी हुई अनेक चीजें मिलकर एक श्रद्भुत-सी चीज वन जाती है। वास्तव में स्वप्त दशा में एकान्त छाहप्ट, छाश्रुत छाथवा छानतुः भूत पदार्थ प्रतीत नहीं होता। स्वप्न क्या है ? इस संबंध में शंकराचार्य ने कही है—

> इन्द्रियाणामुपरमे, मनोऽनुपरतं यदि । सेवते विषयानेव, तद् विद्यात् स्वप्नदर्शनम् ॥

अर्थात् — जिस अवस्था में इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं किन्तु मन निश्चेष्ट नहीं होता—मन की प्रवृत्ति जारी रहती है, वह अवस्था स्वप्न कहलाती है 📜

स्वप्त में आत्मा खाता-पीता है, स्पर्श करता है, देखता है, सुनता है तथा भय और शोक का भी श्रनुभव करता है। श्रात्मा उस समय नहीं जानता कि मैं स्वप्त देख रहा हूँ। प्रकट में भी शरीर हिलता-डुलता नही दिखाई देता। इसीसे ऐसा संदेह होने लगता है कि उस समय आत्मा कहाँ चला जाता है ? लेकिन चाहे तुम्हे आत्मा या मन की चेष्टा दीखती

न हो, परन्तु वह उस समय होती अवश्य रहती है। मन जागृत अवस्था के समान स्वप्न-श्रवस्था में भी श्रपनी प्रवृत्ति करता रहता है। स्वप्न देखते ही श्रगर किसी ने उसे जगा दिया तो वह श्रपने स्वप्न का वृत्तान्त कहेगा श्रौर बतलायेगा कि मैंने यह किया, वह किया। उसका उत्तर सुन करके भी समक सकते ही कि भले ही उसकी कोई शारीरिक चेष्टा तुम्हें दिखाई न पड़ी हो, किर भी उसका मन, जो आत्मा की ही शक्ति-विशेष है, उस श्रवस्था में भी रमण कर रहा था।

स्वप्त-श्रवस्था में मन श्रीर श्रांत्सा श्रृष्ट्यति करता रहता है, यह बात तो स्पष्ट हो चुकी। अब सुपुष्ति-श्रवस्था का भी विचार करना चाहिए। सुपुष्ति-अवस्था में चेतना के विद्यमान रहने में क्या कोई युक्ति है ?

कोई पुरुष गहरी नींद में सोया हो श्रीर जब वह सो करें जागे तो उससे पूछो कि तुम क्या कर रहे थें? वह कहेगा—मैं श्रानन्द में सोया था। मीठी-मीठी नींद आ रही थी, इत्यादि।

यह त्रानन्द की नींद निरोगी त्रींग्रें निश्चिन्त को ही नसीब होती है—सब को नहीं। मगर यहाँ तो यह सममना है कि सोने वाला भी सुपुप्ति-त्रवस्था में त्रानन्द का त्रानुभव करता है। निद्रित अवस्था में भी निद्रा के माधुर्य की त्रानुभूति यह सिर्द्ध करती है। कि चेतना उस त्रावस्था में भी विद्यमान रहती है।

श्रानन्द की नींद के सबंध में एक बात श्रीर कह देना चाहिए। जाग टठने वाला कहना है कि मैं श्रान्तन्द में सोया था, परन्तु उस समय वह क्या कुछ खा-पी रहा था ? नाटक-सिनेमा देख रहा था ? न्हीं। तो फिर निद्रा के समय असे किस चीज का श्रानन्द श्रा रहा था ? विचार करने से प्रतीत होता है कि वह एकाप्रता का अद्भुत श्रानन्द श्रानुभव कर रहा था। एकाप्रता में बड़ा आनन्द है।

जैसे शयन-श्रवस्था संबंधी एकाइता में मनुष्य श्रानन्दांनुमेव करता है, उसी प्रकार यदि मोहदशा से—मोहजन्य संकर्प विकर्णों से, निवृत्त होकर श्रात्मिचन्तन में एकाप्रता धारण करें तो उस सुख का पारावार नहीं रहेगा। निद्रा की एकाप्रता भी जब सुख का कारण होती है तो जागृत श्रवस्था की एकाप्रता के कितना सुख न पहुँचाएगी ? मोहदशा से श्रवीत होकर आत्म-चिन्तन के समय जो सुख मिलता है, वहीं सच्चा सुख है श्रीर वहीं सुख श्रात्मा का श्रानन्द गुण है।

हम स्राज अनन्त स्रात्मिक स्रानन्द के स्रिधिकारी नहा है, इसका एक मात्र कारण यही है कि हमारे साथ यह तीनों स्रवन स्याप्ट लगी हुई हैं। जड़ के संयोग से ही आत्मा दुःखी है।

ससोग्मूला बीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा ।

अर्थात्-जीव जिस दुःख-परम्परा कोत्र भुगत रहा है । भूल कारण संयोग ही है।

भनादि काल से जड़ का चेतन के साथ संसर्ग हो रहा है। जब तक चेतन्य के साथ जड़ के रहने का सिलसिला जारी है तब तक आत्मा के दु'ख का भी सिलसिला जारी रहेगा। जिस दिन ज़ड़-चेतन के संसर्ग का सिलसिला समाप्त हो जायगा, उसी दिन दु:ख भी समाप्त हो जायगा और एकान्त सुख प्रकट हो जायगा। यह जीव, श्रजीव, पाप श्रीर पुरिय तत्त्व हुए । पाँचवाँ तत्त्व आस्रव है। आस्रव वह द्वार है जिसमें से कर्म आत्मा के साथ वँधने के लिए आते हैं। यह द्वार अर्थात् श्रात्मा के परिणामों का प्रकार है। मिध्यात्व, श्रविरित, प्रमाद, कषाय श्रीर योग (मन वचन काय का व्यापार) से श्रास्रव होता है। जैसे तेळ लगे हुए घड़े पर धूल विपकती जाती है, उसी प्रकार श्रात्मा पर मोह आदि का जो तेल लगा हुआ है, उसके कारण कर्म-रज विपक्ती जाती है। यद्यपि तेल या घड़ा इस को नहीं जानता कि मुम्म पर रज विपक रही है फिर भी रज तो विप-कती ही जाती है। उसी प्रकार मिध्यात्व आदि तेल श्रगर श्रात्मा रूपी घड़े पर लगा हो तो कर्म रूपी रज विपक ही

श्रास्तव का निरोध होना सवर हैं। अर्थात् आसव के कारणों को हटा देने से आसव भी रुक जाता है और आसव का रुकना ही संवर कहलाता है। समिति, गुप्ति, क्षमा आदि धर्म, परीषह जय और तपस्या आदि कारणों से संवर होता है।

जब तक रज, तेल से नहीं चिपकी, तब तक तेल और रज पृथक्-पृथक् पदार्थ कहलाते हैं। जब दोनों मिछ जाते हैं तब तेल श्रीर रज नाम मिट कर दूसरा ही नाम हो जाता है। इसी प्रकार कर्म रूपी रज जब श्रास्मा के साथ चिपक जाता श्रीर एकमेक हो जाता है तब बंध संज्ञा प्राप्त होती है। इस प्रकार श्रात्मप्रदेश के साथ कर्म-रज का चिपक जाना बंध कहलाता है।

वंध के दो भेद हैं - शुभ और श्रशुभ वंध। शुभ वंध

पुण्य कहलाता है और श्रशुभ वंघ को पाप कहते हैं। शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है श्रीर मलीन भावों से पाप वेंधता है।

त्राठवाँ तत्त्व निर्जरा है। कर्म जव वेंधते हैं तभी उनमें श्रमुक समय तक श्रात्मा के साथ चिपके रहने की शक्ति पैदा हो जाती है। वे कर्भ उसी समय तक आत्मा के साथ चिपके रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। इस प्रकार कर्म की अवधि समाप्त हो जाने पर वे अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं। अतएव फल दे चुकने के पश्चात् कर्मों का झड़ जाना-हट जाना निर्जरा है। निर्जरा तत्त्व भी दो प्रकार का है—(१) सकाम निर्जरा श्रीर (२) त्रकाम निर्जरा। कर्म की जो श्रवधि वैधते समय नियत हुई थी उसके पूर्ण हो जाने पर वह कमे अपने आप हो फल देकर खिर जाता है। इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। तपश्चयीं श्रीर ज्ञानप्राप्ति श्रादि साधनों से कर्म को नियत स्थिति पूर्ण होने से पहले ही उसे नष्ट कर देना — आत्मा से हटा देना — सकाम निर्जरा है। संकाम निर्जरा (तप्स्वियों श्रीर ज्ञानियों को होतो है श्रीर श्रकाम निर्जरा ससार के सभी प्राणियों को प्रति-क्षण होती रहती है । अकाम निर्जरा द्वारा प्रतिक्षण अनन्त कर्म-परमाणु इटते रहते हैं, किन्तु नवीन कमीं का आस्रव श्रौर बंध 9 जारी रहने के कारण श्रात्मा का बोम कम नहीं हो पाता।

आत्मा जब मिध्यात्व छादि आस्रव के समस्त कारणों को टूर करके संवर की छावस्था में पहुँच जाता है छाथीत् नवीन कमें छाना रोक देता है छीर पूर्वीपार्जित कमों को सकाम निर्जरा । नष्ट करता है, तब एक समय ऐसा छाता है कि आत्मा कमों

से सर्वथा मुक्त हो जाता है। समस्त कर्मों से रहित श्रात्मा की अवस्था ही मोच या मुक्ति कहलाती हैं। यही नीवॉ तत्त्व मोक्ष है।

ं यह नौ वस्वों का संक्षिप्त से संक्षिप्त परिचय है। इनमें से तीन तस्वों को जानो, तीन को त्यागो श्रीर तीन को हए। करो।

पुर्य, पाप श्रीर श्रास्तव त्याज्य हैं। पहले पाप, श्रीर श्रास्तव त्याज्य हैं। तत्पश्चात् श्रात्मा जब पर्याप्त भाष्यात्मिक श्राति कर चुकता है तब पुर्य भी त्याज्य हो जाता है। पहले कहा जा चुका है कि अग्रुभ भावों से पाप श्रीर ग्रुभ भावों से पुर्य होता है। श्रतएव साधक पुरुष को अग्रुभ भावों का विनाश करने के लिए ग्रुभ भावों को श्रावश्यकता पड़ती है। जब श्रग्रुभ भाव समूल नष्ट हो जाते हैं तब विशुद्ध भाव का अवलम्बन करके पुरुषजनक ग्रुभ भाव का भी पिरित्याग कर दिया जाता है।

'करुपना कीजिए, किसी मनुष्य को नदी के दूमरे किनारे पर स्थित किसी गाँव में जाना है। नदी में पूर आ रहा है। ऐसी स्थित में उसे पहले नाव पर सवार होना पहेगा और दूसरे किनारे पहुँच कर नाव का त्याग करके गाँव में प्रवेश करना होगा। इस प्रकार अभीष्ट प्राम में पहुँचने के लिए नाव पर सवार होना भी अनिवार्थ है और नाव पर से उतरना भी अनिवार्थ है, क्यों कि नाव पर चढ़े बिना वह पहले पार नहीं पहुँच सकता और नाव को छोड़े बिना गाँव में प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात प्रथ के विषय में है। मोक्ष रूपी प्राम में प्रवेश करने के लिए पहले प्रथ रूपी नौका पर आरूढ़ होना आवश्यक है और बाद में उसका त्याग करना भी आवश्यक है।

श्रगर कोई यह सोचे कि श्रन्त में नाव को छोड़ना तो पड़ेगा ही, तब पहले ही क्यों उस पर आरूढ़ हो ? अथवा कोई नदी की मैं सधार में ही पहुंच कर नाव का त्याग कर दे तो उसकी क्या दशा होगी १ वह अभीष्ट शम मे नहीं पहुँच सकेगा और बीच धार में ही हूब जायगा। इसी प्रकार पुराय की श्रन्त में स्याज्य समम कर जो पहले ही उसका त्याग कर देता है या विशुद्ध भाव रूपी परला किनारा पाने से पहले ही त्याग देता है, वह संसार-सागर में डूबता है। उसे मोक्ष रूपी प्राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रतएव सर्वप्रथम पाप और भासव का त्याग करना. चाहिए और जब आत्मा विकास के पथ पर आरो बढ़ जाए, . शुद्ध भावना पर त्र्यवलंबित हो सके, तब पुराय का त्यांग करना चाहिए; क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पाप और प्राय-दोनों का नाशं होना अनिवार्थ है। जैसे नौका त्यागे विना नगर-प्रवेश नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुराय त्यागे विना भी मोच नहीं मिल सकता।

तीन तत्त्व उपादेय हैं-संवर, निर्जरा श्रीर मोक्ष । संवर एवं निर्जरा मुक्ति के कारण हैं श्रीर मोक्ष श्रात्मा की विशुद्ध स्वाभाविक श्रवस्था है। अतएव यह तीनों प्राह्म तत्त्व हैं।

तीन तत्त्व जानने योग्य हैं —जीव, श्रजीव श्रीर वन्ध । इन पर उपेक्षा का भाव रखना चाहिए।

इन नौ तत्त्वो द्वारा ईश्वर का भजन करो। यही भजन का िक श्रर्थ भी है। इन तत्त्वों का बोध होने से ही ईश्वर का होगा ।

मित्रो ! इन तत्त्वों पर विस्तार के साथ विवेचन किया जा सकता है। पर वह ज्ञान-वृक्तकर नहीं किया गया। अगर श्राप इस संचेप कथन को स्मरण रख सकें तो भी आपका कल्याण हो सकता है। यदि इतना भी याद न रहे तो कम से कम इतना तो याद रक्खों कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब हमार आत्मा के समान ही हैं। यह जानकर समभाव को, व्यवहार में उतारो । श्रहकार त्यागो । स्वार्थ छोड़ो । अपने कल्यांग के साथ परं का भी कल्याण करो । कम से कम ऐसा कोई काम न करो निससे उनका श्रकल्याण हो। परमात्मा से मिलने का यह सुगम मार्ग है।

तूसी प्रभू प्रभू सो तृहै, द्वैत कल्पना मेटो । सत् चेतन आनंद विनयचँद, परमारथ पद भेंटो ॥

परमात्मा स्त्रीर मैं एक हूँ, दो नहीं हैं। और जैसे में स्त्रीर परमात्मा एक हैं, उसी प्रकार दूसरे जीव श्रीर परमात्मा भी एक हैं। यह ज्ञान होने पर फिर श्रपने ही सुख के लिए माला न फेरी जायगी, वरन् अपने भाइयों की भलाई के लिए माला फिराई जायगी । इस समय माला फिराने वाला कहैगा-'हे प्रभो ! मैंने तुमे पहचाना है। त्र्यतएव तुक्त से भेंट करने के लिए मैं त्र्यपने भाइयों के श्रकत्याण की इन्छा का श्राज से ही परित्याग करता हूँ।

मित्रो ! माला तो फिराई मगर उसके वदले सांसारिक पदार्थ प्राप्त करने की कामना की वो समकता चाहिए कि यह परमात्मा का भजन नहीं है, ऋषितु एक प्रकार का रोजगार है। सच्चा माला फिराने वाला भक्त वह है जो श्रपने भेडियों के कस्याण की कामना करता है श्रीर श्रपने सुख की श्रभिलापा का त्याग कर देता।है। तभी माला जपना सफल श्रीर सार्थक होता है। भौरों के सुख को सुख समझ, सुख के करूँ उपाय। अपने दुख सब सहूँ किन्तु, परदुख देखा नहीं जाय॥ दयामय! ऐसी मति हो जाय॥

हे प्रभो ! तेरे भजन के प्रताप से इतना हो जाय कि में दूसरों के सुख को श्रपना सुख और दूसरों के दुःख को श्रपना ही दुःख समम्मने लगू।

जिसके अन्तःकरण में इतनी च्दारता आ जाएगी, जो अपने व्यक्तिगत दुःख-पुख को अपने भाइयो के दुःख-सुख में परिणत कर देगा, जो समस्त प्राणियों में अपने व्यक्तित्व को बिखेर देगा, वह क्या कभी छल-कपट करेगा ? क्या वह असत्य का आचरण करेगा ? क्या वह दूसरों का हक छीन कर अपना भंडार भरेगा ?

'कदापि नहीं।'

श्राज विश्व में जो खीचतान चल रही है, वर्ग-युद्ध की जो भीषण बोमारी फैलती जाती है, उसका कारण इस प्रकार की समम न होना ही है। जिसे इस सचाई का बोध हो जायगा श्रीर जो इस सचाई की भूमिका पर श्रपने जोवन का निर्माण करेगा, वह शान्ति लाभ करेगा श्रीर उसका श्रक्षय कल्याण होगा।

महावीर-भवन, देहली े ता० १७-८ ३१.



# मोहनगरों!

#### प्रार्थना

समुद्रविजयसुत श्रीनेमीश्वार, जादव कुल को रीको । रतने कूल-धारणी शिवादे, तेहनो नन्दन नीको ॥ श्री जिन मोहनगारो छे । जीवन-प्राण हमारो छे ॥



श्री नेमिनाथ भगवान् की यह प्रार्थना है। प्रार्थना करने वांले को, वह जिसकी प्रार्थना कर रहा है उससे विशेष प्रेम होना चाहिए। प्रार्थना करने वाले के रोम-रोम में प्रार्थ्य के प्रति प्रप्रतिम प्रेम हो तभी प्रार्थना सार्थक होती है। प्रेम के विना प्रार्थना करना न करना समान है।

तात्पर्य यह है कि प्रार्थना के शब्द जीभ से भने ही उचरित हो मगर प्रार्थना का उद्भव श्रन्तः करण से होना चाहिए। जब प्रार्थना अन्तर से उद्भूत होती है तो अन्तः करण प्रार्थना के श्रमृत-रस में सगवोर हो जाता है। वह रस कैसा होता है, यह कहने की बात नहीं है। उसका श्रनुभव, ही कियां जा सकता है। श्रन्तरतर से प्रार्थना करके उस रस का आस्वादन करोगे वो उसके श्रागे श्रन्य सब रस नीरस लगने लगेंगे। मगर वह रस न्नेम के विना नहीं वनता। प्रेम के स्त्रभोव में प्रार्थना केवल शब्द-रटन है। प्रामोकोन से भी प्रार्थना के शब्द ध्वनित होते हैं लेकिन उसे प्रार्थना का कुछ भी फल नहीं मिलता । महाद्या यों ने कहा भी है-

यस्मात् किया प्रतिफलनित न भावशून्याः।

श्रर्थात्—विना भाव के की हुई क्रिया फत्तदायक नहीं होती है। जब बिना प्रेम के कोई भी किया फलदायिनी नहीं/होती तब प्रार्थना का सचा फल तभी मिळ संकता है जब प्रायना प्रमपूर्वक ू की जावे। यो तो प्रार्थना सभी समयों मे और सभी प्रकार से हितावह ही है, मगर भावना के वैचित्र्य से प्रार्थना के भी कई भेद हो जाते हैं। यह बात एक उदाहरण द्वारा सममाने का प्रयत्न किया जाता है।

जब किसी के घर विवाह या श्रान्य कोई सांगलिक त है तब उसके यहाँ घर-घर की स्त्रियाँ गीत गाने के

आती हैं। यद्यपि सभी स्त्रियाँ मिलकर गाती हैं श्रीर प्रायः एक ही गीत गाती हैं, किन्तु उनकी भावना पृथक्-पृथक् होती है। कई स्त्रियाँ जातीय न्यवहार निभाने के लिए त्र्याती हैं, कई सोचती हैं — 'बैठी-बैठी क्या करूँगी, चलो बताशे ही ले आऊँगी'— यह सोच कर आती हैं, कोई-कोई दिल बहलाने आंती हैं और कई रिश्तेदारी के अनुरोध से आती है। इस प्रकार एक ही प्रसंग श्रीर एक ही गीत होने पर भी गाने वाली-स्त्रियों की भावना में वड़ा श्रन्तर होता है। लेकिन घर की मालकिन, जिसके यहाँ कार्य होता है, न तो किसी कामना से गाती है स्त्रीर न दिखाने के लिए गाती है। उसका हृद्य ज्ञानन्द से उछलने लगता है श्रीर उसी श्रानन्द के उद्रेक में उसका हुन्य गाने लगता है। यही नहीं, गृहस्वामिनी आगत स्त्रियों का त्राभार मानती है त्रीर श्रपनी शक्ति के अनुसार किसी प्रकार की भेंट देकर 'उनका -सत्कार भी करती है। वह गाने के वंदले स्वयं कुछ भी नहीं 🦯 लेती । अगर वह स्वयं ले तो फिर गृहस्वामिनी कैसी ? वह वालक की माता कैसे कहलाएगी ? उसका शेम-रोम तो उस मगलमय कार्य की सिद्धि और सकनता मनाता रहता है।

प्रार्थना के विषय में भी यही वात है। कोई किसी भाव से प्रार्थना करता है, कोई किसी भाव से । कोई अपना दु'ख दूर करने की इच्छा से प्रार्थना करता है, कोई विश्वास न होने पर भी देखा-देखी प्रार्थना करता है, कोई दिखांवे के लिए प्रार्थना करता है, कोई किसी श्रीर कामना से शेरित होकर प्रार्थना वोलता है; लेकिन जिसे परमात्मा से श्रान्तरिक प्रेम है, वह यिना किसी कामना के ही प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने में इतना श्रानन्द आता है कि विश्वह के श्रवसर पर लड़के की माता को गीत गाने में जो धानन्द प्राता है, उसमे भी वह कई गुना वढ़ जाता है। परमात्म-प्रेम सं प्रेरित होकर प्रार्थना करने वाला प्रार्थना मे ही श्रपने जीवन की सार्थकता मानता है। जैसे वैंक में रुपया जमा कराकर लोग निश्चिन्त हो ९ जाते है उसी प्रकार सच्चे श्रीर प्रेम-भरे हृदय से प्रार्थना करने वाला अपना तन-मन-धन परमात्मा को समर्पण करके निर्श्चिन्तता की सांस लता है। उसके मन का वोम जैसे हलका हो जाता है।

भाज की प्रार्थना में एक विचित्र वात कही गई है। इस प्रार्थना में कहा है —

श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवंन-प्राण हमारो छे।

साधारण भाव से पढ़ने-सुनने पर यह शंका उठ सकती है कि क्या यह प्रार्थना जैन धर्मानुयायी की है ? जैन की प्रार्थना में परमात्मा को 'मोहनगारो' कैसे कहा जा सकता है ? अगर परमात्मा सच्युच ही 'मोहनगारो' है तो फिर वीतराग कैसा ? श्रमर वह वीतराग है तो 'मोहनगारो' कैसे हो सकता है ? इसी प्रकार जो श्रदृश्य है, दीखता नहीं है, जिसमे रूप-रंग नहीं है, वह जीवनाधार कैसे है '?

परमात्मा वास्तव में मोहनगारो है और जीवनाधार भी है। परमात्मा में अद्भुत मोहिनी शक्ति है। श्रगर उसमें मोहित करने की शक्ति न होती तो भक्त लोग परमारंग की धुन में मस्त ाकर् क्यों आनन्द मानते ? बड़े-बड़े सम्राट् और चक्रवर्ती ार की सर्वोत्छष्ट सुख-सामग्री का परित्याग करके किसके

जादू में पड़कर जंगल की खाक छानते हैं ? साधारण लोग जिन भोग-विलासों के प्रलोभन में पड़ कर अपना जीवन सफल सममते हैं, उन्हीं भोगों को रोग श्रीर विषयों को विष सममते वाले योगीजन किस दृश्य मोहनी शक्ति से प्रेरित होकर योग-साधना में निरत रहते हैं ? संसार में परनी श्रीर पुत्र-पौत्र आदि का मोह बड़ा जबद्स्त होता है, मगर उस मोह को भी त्याग करने के लिए प्रेरित करने बाला आकर्षण किसका है ? सव प्रश्नों का एक ही उत्तर है। परमात्मा में श्रजीव जादू है, विचित्र सम्मोहिनी शक्ति है और अतुपम आकर्षण है। उसकी मोहिनी शक्ति के आगे कोई दूसरी मोहिनी काम नहीं आती। परमात्मा पर जिनका मन मोहित हो जाता है उन्हें संसार के सभी मोहक पदार्थ नाचीज जैंचते हैं। इसीलिए भक्त लोग उसके लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमात्मा मोहनगारो है श्रीर जीवनाधार भी है। यह वात - अगर भगवान् नेमिनाथ श्रीर गजसुकुमारसुनि के चरित से तीली जाय तो ठीक तरह समक में आ सकेगी।

लौकिक वोल-चाल में साधारण तौर पर जो भोहनगारों कहा जाता है उसमें और इस भोहनगारों में बहुत अन्तर है। मोह में फॅसना और तल्जीन हो जाना श्रलग वात है और भक्ति-रस में ह्व जाना श्रीर मस्त हो जाना, यह दूसरी वात है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागित्तं संयमी॥

जिसे सारा संसार घोर अँधेरो रात समकता है, उसे ज्ञानी जन प्रकाशमान दिन कहते हैं। जिसे संसार प्रकाशमान दिन सममता है, उसे ज्ञानी पुरुष श्रन्धकारमयी रजनी मानते हैं।

ट कि की

इसी प्रकार प्रार्थना में जो मोहनगारो कहा है वह और है तथा संसार में जिसे मोहनगारो कहते हैं वह श्रीर है। दोनों मोहनगारो में बड़ा अन्तर है। किसी के लिए पैसा मोहन-गारो है, किसी स्त्री के लिए कोई पुरुष मोहनगारो है, माता-विता को पुत्र मोहनगारो है। इन सभी के लिए एक वहीं मोहन-गारो शब्द प्रयुक्त होता है; लेकिन इनमें जो भावना का भेद है वह श्राकाश-पाताल जितना है। ज्ञानियों एवं श्रज्ञानियों का रात-दिन वाला अन्तर यहाँ भी विद्यमान है।

संसार के किसी पदार्थ को मोहनगारो मानने से आत्मा परावलंबी बनता है, पाप में प्रवृत्ति करता है और कर्मबंध की सामग्री संचित करता है। इससे विपरीत परमात्मा को मोहन-गारी सममने वाला भक्त परमीतमा की प्राप्ति के मार्ग का पथिक बनता है और वह मार्ग 'सार्' के पार्ग से एकदम विप-रीत दिशा में होने के कारण भक्त को संसार सें नाता त्यागना पड़ता है। ऐसा करने से छात्मा पाप से बचता है, कर्म-बंध से छूटता है श्रीर निर्मल बन जाता है। इस प्रकार दोनों मोहन-गारों में कितना अन्तर है ?

यह विषय बड़ा गहन है; परन्तु गणधरों के शब्दों की शरण जाने से गृढ़ बातें भी सरल हो जाती हैं। परमात्मा की मोहिनी कैसी होती है, यह बात उदाहरण द्वारा बतलाई जाती है।

भगवान् अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी के बाहर पधारे हैं। उनके श्रागमन का संवाद सुन कर श्रीकृष्ण महाराज की प्रस-न्नता का पार नहीं रहा। वे भगवान् के दर्शन करने के लिए वाना हुए।

भगवान् नेमिनाथ में श्राकर्षण न होता तो महाराज श्रीकृष्ण रयों उनकी ओर खिंचे चले जाते ? भगवान् के आकर्षण ने ही उन्हें श्रपनी श्रोर खींच लिया।

श्रीकृष्ण के छोटे भाई गजसुकुमार थे। गजसुकुमार का जन्म वड़ी भावना से हुआ था। देवकी ने धपने आठ पुत्रों में से फेवल इन्हीं का जन्मोत्सव देखा श्रीर मनाया था। सन्तान-प्रसव का वास्तविक मातृ-सुख इन्हीं से प्राप्त हुआ था। श्रतएव देवकी को गजसुकुमार श्रात्यन्त प्रिय थे । न केवल देवकी को ही, वरन् समस्त यदुवंशियों को गजसुकुमार बड़े ही लाड़ले थे। इनका जन्म होने से ही यादवों ने कृतार्थता-सी अनुभव की थी। देवकी को सिर्फ गजमुक्तेमार के हो पालन-पोषण का - अवसर मिला था; अतएव वह उन पर प्राग् देती थी।

दोनों भाई एक हाथी पर श्रारूड होकर भगवान् के दर्शनार्थ चले। उस समय दोनों द्वारिकावासियों के लिए मोहनगारे थे, मगर उन दोनों के लिए भगवान् नेमिनाय मोहनगारे थे। मार्ग में उन्हें एक सुन्दरी, सर्वगुणसम्पन्न और रूप-श्र'गार की खानि, एक कन्या दिलाई दी। उसे देवकन्या, नागकन्या या अप्सरा की उपमा भले ही दी जाय, मगर वह इन सव उपमार्श्रों को जीतने वाली थी। वह अपनी सहेलियों के साथ भ्रपने महल पर गेंद खेल रही थी।

गेंद खेलने का रहस्य क्या है और उसकी आध्यात्मिक संगति किस प्रकार है, इसका वर्णन गन्थों में करीव दो-श्रदाई हजार श्लोकों में किया गया है। यहाँ इतना ही कहना पर्याप होगा कि

उस कन्या के गेंद खेलने में श्रात्यन्त गूढ़ रहस्य छिपा हुश्रा था।

कन्या का नाम सोमा था। वह सोमल नामक ब्राह्मण की । पुत्री थी। जैसा उसका नाम वैसे ही उसमें गुण थे। उसका सौम्य वदन उसके नाम की यथार्थता प्रमाणित करता था।

श्रीकृष्णजी ने उस कन्या को देखा श्रीर उसे गजसुकुमार के योग्य पाया । उन्होंने कन्या के पिता के पास गजसुकुमार के लिए कन्या की सँगती करने अपना आदमी भेजा।

जब कृष्णजी की उस कन्या पर दृष्टि पड़ी तो गजसुकुमार ने भी रसे देखा ही होगा। कृष्णजी का अपने भृत्य सं जो वात्तीलाप हुन्ना उसे भी गजसुकुमार ने सुना होगा। न्त्राजकल छोटे-छोटे बालकों को संगाई-संबंध में बॉध कर, चाहे वे उस संबंध में कुछ भी न जानते हो तब भी, उनके माता-पिता उनहे लिंजित कर करके दाम्पत्य संबंधी कुछ भावना उनमें उत्पन्न कर देते हैं। फिर गजसुकुमार युवक है श्रीर सोमा युवती है। सोमा को भले ही इस नूतन संबंध की चर्चा का पता न चलो हो, परन्तु गजसुकुमार सोमा का रूपलावराय भी देख चुके हैं श्रीर उसके साथ अपने विवाह भी चर्चा भी सुन चुके हैं। इस विषय में युवक के हृदय में जो भावना होती है, उससे यह सहज ही नाना जा सकता है कि गजसुकुमार ने सोमा को किस दृष्टि से देखा होगा। उस समय गजसुकुमार को वह सुन्दरी युवती कतनी मोहनगारी प्रतीत हुई होगी, यह श्रनुमान करना कठिन है; क्योंकि उस समय तक गर्जसुकुमार का चित्त संसार के युवकों की ही तरह था। उसमें वैराग्य की कोई बात नहीं

्थी। उस समय गजसुकुमार यदि विरक्त होते तो महाराज श्रीकृष्ण उनके विवाह के लिए कन्या की मैंगनी न करते या गजसुकुमार स्वयं किसी वहाने से उन्हें रोक देते। मगर वास्तव में उस समय उनके हृदय में विरिक्त उत्पन्न नहीं हुई थी। वे नवयुवक भी थे। इस स्थिति में उन्हें वह कन्या मोहनगारी माछूम हुई होगी।

कृष्णजी के श्राद्मी ने सोमल के पास जाकर कन्या की याचना की । सोमलं ने सहषे याचना स्वीकार की । कन्या कुष्णजी के कुँवारे अन्तःपुर में पहुँचा दी गई।

'श्रीकृष्णजी और गजसुकुमार श्रागे बढ़े। जब भगवान् के समीप पहुँचने को हुए तो दोनों हाथी से नीचे उतर गये।

भक्ति में सम्मान का पहला स्थान है। जो जिसका भक्त है वह इसका सम्मान अवश्य करेगा। सम्मान करने के लिए विनम्रता की स्रावश्यकता है। स्त्रीर विनम्रता स्रहकार का त्याग करने से श्राती है। उद्धत वेषभूषा और श्रलंकारों का त्याग करना भी अहंकार के त्याग हा ही अंग है। इन सब का त्याग करके भगवान् के पास जाना भक्त का कत्तीवय है। ऋष्णजी ने इन सब वस्तुओं का तथा छत्र-चामर श्राटि का त्याग किया और फिर भगवान् के चरणारविन्द् की सेवा में उपस्थित हुए। गज-सुकुमार श्रागे-श्रागे श्रीर श्रीकृष्णजी पीछे-पीछे चले।

श्रीकृष्णाजी ने श्रीर गजसुकुमार ने एक तो सोमा कन्या को देखा था श्रीर एक भगवान् नेमिनाय को देख रहे हैं। यद्यपि भगवन्। स्वयं वीतराग हैं श्रीर उनकी मुख-मुद्रा से वीतराग, भाव टपकता है, तथापि न जाने उनमें कैसी श्रालीिक मोहिनी है कि उन्होंने मोहन (कृष्णाजी ) को भी मोह लिया । गजसुकुमार भी उनकी रागहीन सुद्रा देख कर श्रात्म-विस्मृत हो रहे ।

भगवान् नेमिनाथ वीतराग हैं, किन्तु अनुपम रूपश्री से सम्पन्त भी हैं। उनके रूप के आगे संसार के समस्त सुरूप भी विरूप से प्रतीत होने लगते हैं। उनके श्वास के सौरभ में जगत् की अन्य सुगंध विछ्ठा हो जाती है। उनकी अलौकिक आभा के आगे विश्व के तेज फीके पड़ जाते हैं। उनके मुख की सौम्यता चन्द्रमा का उपहास-सा करती है। और सब जाने दीजिए, भगवान् के चरणों में भिक्त से नम्र इन्द्र जब मस्तक मुकाता है, तब भगवान् के नखों की उपतर दीति से इन्द्र के मुकुट की देदीप्यमान महर्घ मिण्यों की भी चमक बढ़ जाती है।

इस श्रसीम तेन और सौन्दर्य का कारण भगवान् का श्राध्यात्मिक प्रभाव है। जिसकी श्रात्मा में तेज नहीं है, उसके शारीर में वैसी दीप्ति होना श्रसंभव है। श्रात्मा का तेज ही भगवान् के शरीर में से फूट। पड़ता है।

श्राप लोगों ने केवल पुद्गलों मे सीन्दर्य की कल्पना कर रक्सी है। आपकी धारणा यह बन गई है कि सुन्दरता केवल तेल, साबुन, उज्ज्वल वस्त्रों एवं श्रलंकारों में है। परन्तु यह धारणा श्रान्त है। तेल, साबुन श्रीर गहने-कपड़े कुरूपता के श्रावरण हैं। भीतरी कुरूपता को छिपाने के लिए इन सब चीजों पयोग किया जाता है श्रीर श्रपने श्रापको सुन्दर प्रकट ो चेष्टा की जाती है। जो स्वयं लाल है उस पर छाळ रंग चढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? जो स्वयं सुन्दर है उस पर श्रलंकारों का बोम लादने की क्या जरूरत है ? शास्त्र-विरुद्ध भाहार-विहार करके श्रीर जिहा-लोलुपता के वशीभूत होकर लोग पहले तो अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश करते हैं, वीर्य रक्षा करके शरीर को तेजस्वी वनाने का खयाल नहीं करते और जव शरीर दुर्वल तथा चेहरा निष् भ बन जाता है तो उसके स्त्राच्छा-दन के लिए तेल-साबुन त्रादि का प्रयोग करते हैं। परन्तु इस प्रकार के आचरण से वास्तविक सीन्दर्य की वृद्धि नहीं हो सकती।

जिसके चेहरे पर ब्रह्मचर्य का तेज श्रठखेलियाँ करता है उसे पाउडर लगाने की स्रावश्यकता नहीं होती। जिसके शरीर के श्रंग-प्रत्यंग से आत्म-तेज फूट पड़ता हो उसे अलंकारों की श्रपेक्षा नहीं रहती । सच पूछी तो सुन्दरता-वर्धन के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ऊपरी पदार्थ आन्तरिक तेज की दरिद्रता को सूचित करते हैं स्त्रीर सीन्दर्य-विषयक सम्यग्झान के अभाव के परिचायक हैं।

श्रीकृष्ण महाराज भीर गजसुकुमार, भगवान् श्ररिष्टनेमि के दर्शन करके मुग्ध हो गये। उन्हे मुग्ध करने वाली वस्तु क्या थी ? भगवान् का अनोखा आत्मिक तेज श्रीर उनकी मुख-मुद्रा पर प्रतिविस्त्रित होने वाली श्रान्तरिक सोमता ही ने उन्हें मोहित कर लिया था।

प्ररन होता है कि क्या परमेश्वर हमारे हृदय को मोहित करने वाला है ? क्या उसमें हमारे हृदय को श्राक्रपित करने की शक्ति है ? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा में ऐसा शक्ति

श्रवश्य है, यदि तुम्हारे हृद्य में उसकी श्रमिलाषा हो । यदि परमात्मा के प्रति तुम्हारे हृद्य में सद्भावना है तो तुम्हारा हृदय उसकी श्रोर त्राकृष्ट होगा हो।

सूर्य सर्वत्र दिखाई देता है। उसके दो बने में िसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। लेकिन सूर्य, की किरणें कांच के दुकड़े पर पड़ कर जैसी चमक देती हैं वैसी चमक किसी ठीकरी पर पड़ कर नहीं देतीं। फिर भी कांच की भाँति ठीकरी पर चमक न देने पर भो सूर्य में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। वह तो सर्वत्र एक रूप से ही अपना प्रकाश फैलाता है।

लोगों में साम्प्रदायिक भेदभाव इतना अधिक घुसा हुआ है कि उसने कदाप्रह का रूप धार्ण कर लिया है। इससे भक्ति का हास हो रहा है। बहुत-से लोग सम्प्रदाय या पंथ के नाम पर लड़ कर खून-खराबी करने में त्र्यानन्द मानते हैं। ससार का कोई भी पंथ इस प्रकार के आवरण का विधान नहीं करता! यही नहीं वरन् एक या दूसरे रूप में सभी पंथ इसका विरोध करते हैं। च्चगर लोग च्चपने-च्चपने सम्प्रदाय की सुशिक्षाच्चों पर ही ध्या**न** दें तव मी उन्हें विदित हो जायगा कि वे अपने सम्प्रदाय की रक्षा के लिए जो व्यवहार दुरामिनवेश के वश होकर करते हैं, उससे सम्प्रदाय की रक्षा नहीं होती, किन्तु उसका श्रवमान होता है, उसकी जड़ खोखली बनती है। इस प्रकार वे अपने ही सम्प्रदाय के शत्रु वनते हैं। ऐसे लोग श्रयने पंथ की प्रतिष्ठा कलंकित करते हैं।

सत्य सर्वत्र एक है। वह देश श्रीर काल की सीमाश्रों से 🖍 ेहै। संसार के सभी सम्प्रदाय उसी सत्य को प्रहण करने का

प्रयास करते हैं। यही कारण है कि सब सम्प्रदायों में मूल बात ( अहिसा ) को सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है. तथा अन्य मौलिक वातों में भी समानता है। कीन सम्प्रदाय ऐसा है जो पारस्परिक भ्राच-भाव का निषेध करता है ? किस पथ में विधर्मी के प्रति सीजन्य-पूर्ण व्यवहार करने का विरोध किया गया है ? किर भी लोगों की प्रकृति में ऐसी बुराइयाँ आ घुसी हैं, उनके हृदय इतने संकीर्श एवं शकाशील हो गये हैं कि श्रच्छी वस्तु भी बुरी नजर श्राती है। श्रतएव जब तक प्रकृति में परिवर्त्तन नहीं होता, श्रन्तः करण में निर्मलता नहीं त्राती, तब तक धर्म श्रीर ईश्वर के सचे श्रीर गूढ़तम रहस्यों का पता नहीं चल सकता।

मित्रो ! जो निगू इतर तत्त्व तुम्हारी बुद्धि से परे है, श्रीर जिस तक तुम्हारी पहुँच नहीं हो पाती, उसे श्रगर न भी जान सको, तब भी इतना तो समम लो कि जो वस्त्र मिलन है श्रीर मिलन दिखाई दे रहा है, उसे स्वच्छ कर लेने में क्या हर्ज है ? ऐसा समम कर अगर आप अपने श्रन्तः करण को निर्मल बना लें तो आपका स्त्रन्तःकरण एक प्रकार के अद्भुत प्रकाश से देदीप्यमान होने लगेगा श्रीर तब ईश्वर का प्रकाश भी प्राप्त हो जायगा।

सर्वप्रथम यह देखने की आवश्यकता है कि हम किस जगह भूल फरते हैं, किस स्थान पर हमारा सचा मार्ग हम से छूट जाता है श्रीर हम विपथगामी वनते हैं ? मेरे विचार में सबसे पहली भूल तब होती है जब कोई मनुष्य चुरा काम करता है लेकिन उसे बुरान सममा कर अच्छा सममता है।

मृत को भूल समम लेने से वह इतनी भयंकर नहीं रहती।

मगर जब भूल, भूल ही नहीं माळ्म होती, तब भूलों की परम्परा

चल पड़ती है और भूल करने वाळा उसका परिमार्जन करने की

श्रीर भी ध्यान नहीं देता। इसी कारण संसार चक्कर में पड़ कर

श्रपने अन्तर् को मलीन बनाये हुए है। लोग श्रन्तः करण की

मलीनता श्रपनी धाँखों से देखना चाहते हैं परन्तु आँखों से वह
दीखती नहीं है। श्रतएव प्रत्येक वस्तु को पकड़-पकड़ कर देखों
और प्रत्येक भावना की जाँच करों कि इससे अन्तः करण मलीन
बनेगा या निर्मल होगा ? उदाहरण के लिए खादी को ही लीजिए।
विलायती वस्त्र श्रीर शुद्ध खादी में से आप किसे पवित्र समक

रहे हैं ? मन की बात बताश्रो!

, 'विलायती को !'

क्यों कि वह मुख्यम, साफ श्रीर चमड़ी को सुख देने वाला है। वह अकड़ कर चलने में भी बहुत सहायता देता है! इसके श्रितिरिक्त अपना बड़प्पन प्रकट करने की श्रिमिलाषा सभी को रहती है। बड़ा बनाने का साधन या तो विलायती वस्त्र है या श्रामूषण। लोग बड़प्पन के काम तो करना नहीं चाहते, मग्र बड़प्पन चाहते हैं। बड़प्पन चाहने के लिए जितना प्रयत्न करते हैं उतना प्रयत्न बड़े बनने के लिए नहीं करते। वास्तव में बड़प्पन हो या न हो, मग्र दूसरों को हमारा बड़प्पन दिखना चाहिए। इस इच्छा से प्रेरित होकर लोग बड़प्पन दिखना चाहिए। इस इच्छा से प्रेरित होकर लोग बड़प्पन दिखाने के लिए तुच्छता के काम करते हैं। श्रामूषणों से लदना और विलायती वस्त्र पहल्पना इसी दुर्भावना के फल हैं। इसी प्रकार की दुर्भावना

अपितत्र वस्तुत्रों की ओर श्राक्षित करती है। वड्ण्यन न होने पर भी वड्ण्यन दिखाने की कुत्सित चाल ने संसार में वेहद डोंग कैलाया है। वताइए, किसी भी मजहव किसी भी पय का यह सिद्धान्त है कि वड्ण्यन पैश करने के लिए तो काम न करना, फिर भी दृसरों को बड्ण्यन जताने के लिए डोंग रचना ? इसके लिए श्रपवित्र पदार्थों का छपयोग करना ? वास्तव में कोई भी सम्प्रदाय इस डोंग का समर्थन नहीं करता।

कल श्रवाडल्ला शाह बुखारी साहव ने यहाँ श्राप लोगों से कहा था कि कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होकर ऊँचे पद पाने को इच्छा करते हैं, परन्तु सेवा करने की इच्छा नहीं करते। यह एक मूलभूत खरावी है। उचित तो यह है कि लोग कांग्रेस में केवल सेवा-भाव से प्रेरित होकर जाएँ श्रीर नो सेवा उन्हें सिपुर्ट की जाय उसे प्रसन्नतापूर्वक बजाएँ। प्रत्येक कांग्रेसी की यही भावना होनी चाहिए कि में श्रपने हिस्से की सेवा करके श्रपने भाइयों के ऋगा मं मुक्त हो सकूं श्रीर परमात्मा के सामने सड़ा होने योग्य वन सकूं।

इस प्रकार की श्रौर भी श्रनेक भूलें होती हैं। सुना है— (देहरी के चाँदनी चौक वाजार के व्यापारियों ने कांग्रेस के अधिकारियों को लिखा है कि हमारे विदेशी कपटे पर ही धरना दिया जाता है, सो स्वराज्य मिलने पर क्या हम ही गवर्नर यनाये जाएँगे ?' श्रगर यह सच हो तो कहना चाहिए कि लोग सभी जगह बनियापन से काम लेते हैं। इस प्रकार विनयाई से काम लेने बाले लोग परमात्मा का पता कैंमे पा सकते हैं ?

क्षपर-क्षपर से मेन्चेस्टर का वस्त्र भला माख्म होता है। मगर वह तभी तक भला है जब तक तुम्हारे दिल में अपने देशवासियों के प्रति प्रेम नहीं है। जिस दिन श्रपने गरीब देश भाइयों के प्रति अन्तः करणा भें करणा अदित होगी, कर्त्तंत्र्य-बुंदि जागृत होगी, उस दिन तुम्हे उस कपड़े में घृणा होने लगेगी। स दिन कहोगे — मै फटे-पुराने कपड़े से तन ढॅंक छूंगा, पर ऋपिक विळायती वस्त्रों को हाथ न लगाऊँगा। विलायती वस्त्रों अ पहनना कैसा है, यह बात एक उदाहरण देकर समकाना चाहता हूँ।

एक श्रोर पांडव-कुल की लक्ष्मी श्रीर कीरवों के कुल की प्रतिष्ठा—द्रीपृती खड़ी है श्रीर दूसरी श्रीर कुलांगार दुंश्रासन खड़ा-है-। दुश्शासन द्रीपदी का एक मात्र-वस्त्र खींचना चाहता है और उसे नग्न कर देना चाहता है। श्रेगीर यह घटना श्राप्ते सामने हो तो त्राप दुश्शासन की धिकारेंगे या नहीं ?

'श्रवर्य धिककारेंगे !'

देवर श्रपनी भौजाई को भरी सभा में नग्न करना चाहती है; लेकिन दैवयोग से या धर्म के प्रताप से दुइशासन उसमें सफत नहीं होता। वह वस्त्र खींचता जाता है, फिर भी द्रौपदी नम्न न हो सकी । उसके शरीर से एक से एक सुन्दर वस्त्र उत्तरते रहे।

द्रीपदी के शरीर से दुश्शासन ने जो कवड़े खींचे हैं, दिन्य श्रम्बर हैं श्रीर श्रत्यन्त सुन्दर हैं, वे वस्त्र आप हो दिवे जावें श्रीर उनसे श्राप के योग्य वस्त्र बन सकते हों, तो आप उन्हें लेंगे या नहीं ?

'नहीं!'

होहनगारा ] जवाहर-किरणावली : द्वितीय भाग [ १४१ चाहे जैन-कथा में देखो, चाहे महाभारत मे. जिसे धर्म हर विश्वास है उसके लिए ऐसा होना समव नहीं है।

न्त्रापकी ऑखों के आगे आपकी भीजाई की ऐसी दुर्गित की जाती हो, आप देख रहे हों, तो आपका खुन जोज़ खाएगा

षा नहीं १ प्रावश्य-ग्रावश्य ।'

'श्रवश्य-श्रवश्य ।' लेकिन अगर आप यह सोचने लगें कि भौजाई नंगी होती

है तो हो। इससे हमें क्या ? हमें तो श्रानायास ही सुन्दर कृपड़ा मिल रहा है। किसी प्रकार का श्रारंभ नहीं करना पड़ता ! श्रीर ऐसा सोच कर कपड़ा ले लें तो क्या कोई दोप लगेगा ?

ं 'हाँ ! '

ऐसा पाप-वस्त्र पहनना स्त्रापको शोभा हेगा ? 'नहीं !' इस समये द्रीपदी स्त्रीर हुश्शासन सामने नहीं हैं, इसी से

अप 'हां ' श्रीर 'नाहीं' कर रहे हं । द्रीपती के इम उदाहरण के विषय में कई लोग सदेह भी कर नकते हैं श्रीर कई लोग इसे ऐतिहासिक घटना नहीं मानते । लेकिन इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण भे प्रापक सामने उपस्थित करता हैं. जिसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता ।

इस भारतभूषि को जाप द्रीपदी नममें। यह भारतम्भि पण दिन्दू, क्या मुसलमान, क्या लिक्स जीर क्या ईसाई, को भी यहाँ उत्पन्न हुआ है, सभी की जापनी है। सभी इसमें रहते हैं श्रीर इसी के श्रन्त-जल से श्रपना मोप्रेण पाते हैं। इस आर्य भूमि में दिन्दू यदि लाखों-करोड़ो वर्षों से रहते होंगे या इससे भी पहले से निवास करते होंगे तो मुसलमानों को भी सेंकड़ो वर्ष हो गये हैं। मुस्लमानों ने भारत की श्रपना ही देश माना था। वे यहाँ के शासक थे, मगर यहाँ की धन-दौलत श्राव या ईरान नहीं ले गये थे।

श्रलवत्ता, बाद में ऐसे प्रयत श्रवश्य किये गये हैं, जिनसे हिन्दू श्रीर मुसलमानों में फूट पैदा हो जाय। कुछ स्वार्थप्रिय लोगों ने ऐसे इतिहास का निर्माण किया है जिसे पढ़कर भारत-माता के दोनों बच्चे श्रापस में लड़ें, मरें श्रीर एक दूसरे से घृगा करें। उन्होंने इंसी में अपनी भलाई सोची है। इसके विना उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता । वे भली-भाँति 'सममते हैं कि जिस दिन हिन्दू और मुसलमान आपस में मिलकर एक हो जाएँ मे, दोनों भाई-भाई की भाँ ति शांति और प्रेम से रहने लगेंगे उस दिन उनकी गुजर न होगी ! इस स्वार्थ-भावना के कारण मिथ्या इतिहास रच कर बचपन से ही भारत के निवासियों में कदुता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। यदि ऐसे इति-हास का बहिष्कार किया जाय तो शीच ही भारतीय एकं दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे श्रीर साम्प्रदायिक दुर्भावना निकल

जायगी। उस अवस्था में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होगी, पुष्ट होगी श्रीर तब लोगों की श्रॉखें खुलेंगी। उन्हें साफ दिखाई देगा कि हमें कितना घोखा दिया गया है, कैसे खाँधेरे में रक्ला गया है

ें और श्रब हमारा क्या कर्त्तव्य है ? तात्पर्य यह है कि मारत-भूमि सभी भारतवासियों की

श्रवनी है। सभी इसे श्रपनी मानते हैं या सभी को मानना चाहिए। सभी सम्प्रदाय वालों के स्वार्थ एक साथ सम्बद्ध हैं। मभी की बुराई-भलाई एक ही डोरे से वॅघी है। सभी एक नाव पर मवार हैं। नाव हूवी तो सभी साथ हूवेंगे, तिरेंगे तो सभी माय तिरेंगे। तात्पर्य यह है कि सभी देशवासियों का राष्टीय दित सम्मिलित है।

हाँ, तो यह भारतभूमि द्रीपदी है। इसका वैभव, इसकी रतमता श्रादि सभी वार्ते श्रवर्णनीय हैं। जिन्होंने देश-देश के प्राकृतिक मीन्दर्थे त्रादि का प्रवलोकन किया है, उनका कयन है कि भारत के समान दूसरा देश नहीं है। दूसरे देशों में गगा श्रीर यमुना सरीखी लाभदायक निद्याँ श्रीर हिमालय जैन विशाल श्रीर गगनचुम्बी पर्वत नहीं हैं। वडे-चड़े महात्मा, ऋषि-मुनि, बड़े-बड़े दार्शनिक श्रीर बड़े-बड़े विद्वान जैसे और जितने भारत में हुए हैं, वैसे छान्यत्र नहीं हुए । यह देश शस्त्र-बल से परास्त नधीं हो सकता था, इसलिए इस देश के वस्त्रों का श्रपहरण किया गया, जिससे वह पराजित हो जाय!

वस्त्र छीनने के लिए भारतीयों पर कैसे-र्रंने श्रत्याचार/ किये गये हैं, यह इतिहास से प्रकट है। वस्त्रों का प्रपहरगा करने के दिए भारतीय कारीगरों के ॲन्ट्रे कटवाए गये श्रीर धन्हें तरह—तरह से घोखा दिया गया। इस प्रकार के प्रनुचिन भीर पृश्चित उपायों से यहाँ के वस्त्र छीने गये और अन्दर्भती दूमरे देशों का कपड़ा यहाँ वालों के गले मड़ा गया है।

इस प्रकार विदेशी 'हु शामन' ने भारतभृमि रूपी द्रीवशी

श्रीर इसी के श्रन्त-जल से श्रपना पोपाण पाते हैं। इस आर्थ-भूमि में हिन्दू यदि लाखों-करोड़ों वर्षों, से रहते होंगे या इससे भी पहले से निवास करते होगे तो मुसलमानों को भी सेंकड़ों वर्ष हो गये हैं। मुसलमानों ने भारत की श्रपना ही देश माना था। वे यहाँ के शासक थे, मगर यहाँ की धन-दौलत श्रपव या ईरान नहीं ले गये थे।

श्रलवत्ता, वाद में ऐसे प्रयत्न श्रवश्य किये गये हैं, जिनसे हिन्द श्रीर मुसलमानों में फूट पैदा हो नाय। कुछ स्वार्थिपय लोगों ने ऐसे इतिहास का निर्माण किया है जिसे पह़कर भारत-माता के दोनों बच्चे आपस में लड़ें, मरें और एंक दूसरे से घृर्णा करें। उन्होंने इसी में अपनी भलाई सोची है। इसके विना उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता । वे भली-भाँति 'सममते हैं कि जिस दिन हिन्दू और मुसलमान आपस में मिलकर एक हो जाएँ गे, दोनों भाई-भाई की भाँ ति शांति और प्रेम से रहने लगेंगे उस दित उनकी गुजर न होगी ! इस स्वार्थ-भावना के कारण मिथ्या इतिहास। रचन कर बचपन से ही भारत के निवासियों में कटुता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। यदि ऐसे इति-हास का बहिष्कार किया जाय तो शीघ्र ही भारतीय एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे श्रीर साम्प्रदायिक दुर्भावना निकल जायगी । उस श्रवस्था में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होगी, पुष्ट होगी श्रीर तब लोगों की श्रॉखे खुलेंगी। उन्हें साफ दिखाई देगा कि हमें कितना धोखा दिया गया है, कैसे ऋँधेरे में रक्खा गया है ें और श्रब हमारा क्या कर्त्तव्य है ?

तात्पर्य यह है कि मारत-भूमि सभी भारतवासियों की

श्रवनी है। सभी इसे श्रपनी मानते हैं या सभी को मानना चाहिए । सभी सम्प्रदाय वालों के स्वार्थ एक साथ सम्बद्ध हैं। सभी की बुराई-भलाई एक ही डोरे से बँघी है। सभी एक नाव पर सवार हैं। नाव हुवी तो सभी साथ हुवेंगे, तिरेंगे तो सभी साथ विरेंगे। तात्पर्ययह है कि सभी देशवासियों का राष्ट्रीय हित सम्मिलित है।

हाँ, तो यह भारत भूमि द्रीपदी है। इसका वैभव, इसकी उत्तमता श्रादि सभी बार्ते श्रवर्णनीय हैं। जिन्होंने दिश-देश के प्राकृतिक सौन्दर्य आदि का अवलोकन किया है, उनका कथन है कि भारत के,समान दूसरा देश नहीं है। दूसरे देशों में गंगा श्रीर यमुना सरीखी लाभदायक निदयाँ श्रीर हिमालय जैस विशाल श्रीर गगन्नुमबी पर्वत नहीं हैं। बड़े-बड़े महात्मा, ऋषि-मुनि, बड़े-बड़े दार्शनिक श्रीर बड़े-बड़े विद्वान जैसे श्रीर जितने भारत में हुए हैं, वैसे श्रम्यत्र नहीं हुए। यह देश शस्त्र-वल से परास्त नहीं हो सकता था, इसलिए इस देश के वस्त्रों का श्रपहरण किया गया, जिससे वह पराजित हो जाय !

वस्त्र छीनने के लिए भारतीयों पर कैसे-कैसे अत्याचार/प किये गये हैं, यह इतिहास से प्रकट है। वस्त्रों का अपहरगा करने के डिए भारतीय कारीगरों के अँगूठे कटवाए गये श्रीर उन्हें तरह-तरह से घोला दिया गया। इस प्रकार के श्रनुचित भीर घृणित उपायों से यहाँ के वस्त्र छीने गये श्रीर जबर्दस्ती दूसरे देशों का कपड़ा यहाँ वाळों के गले मढ़ा गया है।

इस प्रकार विदेशी 'दुःशासन' ने भारतभूमि रूपी द्रीपदी

को नंगी करने के लिये अनेक उपाय किये। लेकिन यहाँ तपस्या का न जाने कितना और कैसा तेज है, जिसके प्रभाव से वह नग्न नहा हो सकी।

कपड़ा बनाने की सामग्री कही बाहर विदेश से मॅगाने की जरूरत नहीं है। चर्छा, कपास, धुनकने का साधन, कपड़ा बुनने को शिक्षा, सभी कुछ यहाँ विद्यमान है। क्या किसी चीज के लिए भारतीयों को दूसरों का मुँह ताकने की जरूरत है ?

'नहीं!'

पहले वाळी समस्त शक्ति श्रौर योग्यता भारत में विद्यमान दें। वह दबा दी गई है, पर कहीं चली नहीं गई है।

की लक्ष्मी—द्रीपदी को नंगी तो करना चाहते थे, परन्तु वह अपनी तपस्या के प्रताप से नगी नहीं हुई। इतने में ही भारतीय कृपी पाएडव सचेत हो गये। वे समक गये कि विदेशी दु.शासन हमारी मातृमूमि को एक प्रकार से नहीं, श्रनेक उपायों से नंगी करना चाहते हैं। उन्होंने उसके वस्त्र का ही अपहरण नहीं किया है, अपितु वस्त्र के साथ ही हमें बेमान करने के लिए कॉलर, नेकटाई, चाय, विस्कुट, शराब श्रादि श्रनेक खराब-खराब चीजें भी हमारे सामने प्रस्तुत की हैं। इनकी बदौतत भी भारत नंगा श्रीर दु:खी हो रहा है।

बूढ़ा भारत गर्न के साथ कहता है—'मैं श्रार्य प्रजा का जनक, पुरातन गौरव-गरिमा से मंहित देश हूँ। मुक्ते नंगा बनाने की विदेशियों ने कितनी ही चेष्टाएँ क्यों न की हों, मेरे बृहत्

भंदार में से विदेशी कितनी ही सम्पत्ति क्यों न छ्ट ले गये हों, िकर भी मैं सदा के छिए दिर श्रीर नगा नहीं हुआ हूँ। केवल दस वर्ष तक ही श्रगर हमारे यहाँ की गौएँ, न मारी जावें, मेरा कच्चा माल बाहर भेजकर पका माल बाहर से न भँगाया जावे, तो मैं िकर वही सुवर्णकाल का भारत बन जाऊँगा! मैं शीघ्र ही संसार के समुन्नत से समुन्नत किसी भी देश की तिस्पर्धा में बाजी मार छंगा।

विदेशियों ने बुरे वस्त्र देकर आपको शौकीन बनाया श्रीर इस प्रकार भारत भूमि को वे नगी कर रहे हैं। यह सब आपकी श्राँखों के आगे हो रहा है। क्या यह भाभी को नंगी करते देखने के समान नहीं है ? फिर इन कपड़ों को, जो तुन्हारी भारतमाता को नग्न करने के लिए खींचे गये हैं, पहनना भाभी को नग्न करने के लिए खींचे गये कपड़ों को पहनना नहीं है ? कीन मनस्वी और तेजस्वी पुरुष इसे सहन कर सकता है ?

कल बुखारी साहब ने मुसलमानों से कहा था— विलायती कपड़े पहनना सूत्रार की खाल के समान है। मैं आप से क्या कहूँ शक्या में यह कहूँ कि विलायती वस्त्र पहनना गाय की खाल पहनने के समान है शमरी हुई गाय की खाल तो फिर भी पैरों में पहनी जाती है, इसलिए क्या यह कहूँ कि विलायती वस्त्र पहनना जिंदा गाय की खींची हुई खाल पहनने के समान है शिन क्यों की बदौलत हजारों-लाखों मनुष्य और प्राणी भूखे मरते हैं और जिनके लिए अनिगनत पचेन्द्रिय पशुओं का कत्त्र होता है और उनके विषय में अगर कोई यह बात कहता है तो क्या अनुचित है श दीर्घ रिव जी

दृष्टि से श्रीर श्रपते रूढ़ संस्कारों से ऊँचे उठकर विचार करोगे तो श्रापको स्वयं माछ्म हो जायगा कि सत्य क्या है ? श्राप इन वस्त्रों की वास्तविकता पर विचार करों तो महाहिंसा वन्द हो सकती है। मगर श्राप तो मूल को भूल कर डालियों की श्रोर देखते हैं। जड़ में जल न सींच कर पत्तों पर पानी छिद्र-कना चाहते हैं!

भारत के निवासी एक दूसरे को भाई सममें, सब सब सें प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, अपने भाप को एक ही देश का निवासी मानें, और भली भाँति समम लें कि मजहब हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता—मेलजोल से रहना सिखाता है, तो भारत के दिन फिरने में विलम्ब नहीं लग सकता। अभीष्ट वस्तु प्राप्त होते फिर क्या देर लगेगी ?

भारत के दुँदैव से आज हिन्दू और गुसलमान एक दूसरे पर सन्देह करते हैं। एक को दूसरे पर विश्वास नहीं है। यही सब बुराइयों का मूळ है। अगर संदेह त्याग कर सब लोग सेवाभाव को अपनावें तो देश का कल्याण होगा और देश के कल्याण का अर्थ है देशवासियों को शान्ति और साता पहुँचाना।

मैं यह कह रहा था कि क्या परमात्मा 'मोहनगारो' है ? इसका उत्तर यही है कि—हाँ, परमात्मा मोहनगारो है। उसमें अनोखा त्राकर्षण है। उसके त्राकर्षण के त्रागे दुनिया का कोई भी त्राकर्षण टिक नहीं सकता। उसके प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है तो उस प्रेम की शक्ति से भक्त छोग अपने सिर पर त्राग की ज्वाला जलती रहने पर भी मुस्किराते र ते हैं, रोते नहीं हैं न उद्दिम होते हैं। गजसुकुमार मुनि में उन्हीं के प्रेम की शक्ति

थी। त्र्याप भी उन्हीं महापुरुषों की धर्मसंतान हैं, पर आप में इतनी भी दृढ़ता नहीं दिखाई देती कि पापमय वस्त्रों का भी परि-त्याग कर सकें।

इतनी-सी दृढ़ता भी न होने का मूल कारण है परमात्मा के प्रति प्रेम न होना । त्र्यापने त्रभी ईश्वर को नहीं पहचाना है । मैं पूत्रता हूँ, श्रगर आप मिल के वस्त्र पहनना छोड़कर शुद्ध खहर धारण करें तो परमात्मा नाराज होगा ? आप श्रपनी स्थिति पर इस प्रकार गंभीरता से गहरा विचार करें, श्रपने हृदय को सुदृढ़ बनावें, तो श्रापको माल्यम होगा कि परमात्मा कितना मोहनगारो है ! परमात्मा का मोहनगारो रूप त्यागियों को नजर त्राता है । वह भोगियों को दिलाई नहीं देता। अतएव त्याग को अपनाको। में श्रमी यह नहीं कहना चाहता कि सब लोग मेरी तरह फक़ीरी चाना पहन कर अनगार भिक्ष बन जाओ। यद्यपि भारत का पुरा-तन श्रादर्श यही है श्रीर परमात्मा का सात्रिध्य इसी से प्राप्त होता है। फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्राप जितना शक्य हो, उतना त्याग, करो । इस पथ पर चलना आरंभ करो । त्याग के विना न यह लोक सुधरता है, न परलोक सुधरता है। सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं कर सको, तो भी महापाप का तो अवश्य स्याग करो । ऐसा करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा । अ

महावीर-भवत. देहली ता० १८-८-४२

<sup>\*</sup>पूज्यश्रो के प्रवचन के पश्चात् श्रीयुत् अताउल्ला शाह बुखारी ने कामग आध घंटे भाषण किया। बुलारो साइव ने प्उपश्री के प्रवचन की भुक्त कर से प्रशंसा करते हुए विदेशी वर्लों के त्याग पर वल दिया।

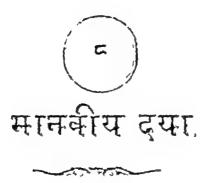

प्रार्थना

जीव रे ! वृ पाइवं जिनेश्वर यह ॥

यहाँ श्रीपार्श्वनाय भगवान् की प्रार्थना की गई है। जीवन की कला को विकसिन करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना एक सफल साधन है। श्रगर श्राठ पहर—दिनरात ईश्वर की प्रार्थना हृदय में चलती रहे तो ससार दु:खप्रद नहीं हो मकता। यही नहीं, संसार के दु:ख आत्म-जागृति के निमित्त धन कर कहेंगे— धात्मन्, तू श्रपने घर में क्यों नहीं चला जाता १ इस ममट में काहे को पड़ा है ? प्रार्थना करने वाले को संसार के दु:ख किस प्रकार जागृत कर देते हैं, यह बात प्रार्थना करने वाला ही जानता है। जो मनुष्य संसार के प्रपंचों में ही रचापचा है, उमे यह तथ्य माळूम नहीं हो सकता।

कल मैंने आपको शास्त्र-अवरा कराया था। आपने उस पर मनन किया है ? जो वस्तु बिना कीमत चुकाये मिलती है वह या तो निकम्मी सममी जाती है या ऐसी सममी जाती है कि जिसका मूल्य ही नहीं हो सकता। जो उसे अनमोल सममेगा, वह उसके लिए अपना तन, मन, धन देने के लिए तैयार हो जायगा। जो चीज निकम्मी सममी जाती है उसे कोई अपने पास क्यों रखने लगा ? अगर बिना मोल की वस्तु निकम्मी न सममी जाय तो उसका महत्व अत्यधिक होता है। बिना मोल दिये, अचानक मिला हुआ हीरा क्या निकम्मा होता है ? नहीं। इस प्रकार जिसे हीरा मिलता है वह उसे अत्यन्त अनुराग की दृष्टि से देखता है और उसके मूल्य को सममने के लिए लालायित रहता है।

ज्ञानी के वचनों के लिए कीमत नहीं चुकानी पढ़ती। तो क्या वे हीरे के समान ही अनमोल नहीं हैं ? क्या वे आपको अनमोल — अत्यन्त महत्वपूर्ण — प्रतीत नहीं होते हैं ? आप ज्ञानी पुरुषों के वचनों को गुफत मिले हीरे के समान सममें, तो अपने आत्मा से ही उन वचनों का मूल्य पूछ-पूछकर आनन्द का अनुभव किया करेंगे। लेकिन माया का घेरा बड़ा विचित्र है। माया के प्रभाव से मृतुष्य अनमोल वस्तु को तो तुच्छ समम कर फैंक देता है और जो वास्तव में तुच्छ और निस्सार है, उसका संप्रह

करने के लिए उत्सुक रहता है। प्रार्थना के रहस्य को सममने में जो श्रसमर्थता है, उसका यह प्रवल कारण है।

कल भगवती सूत्र की जो बातं कही थी जिसका आपको समरण नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि कल जो बात कही गई थी वही बात आज पार्श्वनाथ भगवान् की प्रार्थना में कही गई है।

श्राप लोग प्रतिदिन व्याख्यान सुनते हैं। व्याख्यान श्रापको इतना सस्ता माछम होता है कि आज जो बात व्याख्यान में सुनते हैं उसे कल भूल जाते हैं। सुनी हुई बात पर बाद में श्राप प्रायः विचार नहीं करते, इस कारण उसका स्मरण नहीं रहता। किर भी मुझे श्रपने कर्तव्य और समाज हित को हिष्ट में रखकर, श्राहमा को दबाकर भी कुछ न कुछ कहना पड़ता है। किर भी प्रश्न होता है कि लोग ऐसी अमूल्य बातों की भी कर्र नहीं करते, इसका कारण क्या है?

मेरे मस्तक पर जो भार लदा है, उसका विचार जब करता हूँ तो कँपकँपी छूटती है। मैं सोचता हूँ —हे आत्मन, गणधर के आदेश को भूलकर तू तुच्छ विचार में क्यों उतर पड़ा १ आज तो यह दशा है कि हम समाज से प्रेरणा करते हैं—'हमारी यात सुनो।' लेकिन हम क्यों निऐसा करदें, जिससे समाज हमसे फहे—'आप हमें अपनी बात सुनाइए।' इस स्थिति पर न पहुँच सकने का कारण आत्मनिर्वछता है। आत्मा को इस स्थिति में पहुँचने में कष्ट माल्म होता है। हम जिस काम को करना सोचते हैं और जिसमें अच्छाई का अनुभव करते हैं, उस काम को अपने आप नहीं कर डाजते, यह आत्मक दुर्बलता नहीं तो क्या है ?

कर डालने श्रीर कह देने में बड़ा श्रन्तर है। विना तोले-नापे एक भी शब्द का उच्चारण न करना साधु का उत्तरदायि।व है। लेकिन साधुता छठे गुगास्थान से चौदहवें गुगास्थान तक है। छठा गुरास्थान-प्रमाद युक्त होता है, अतएव प्रमादजन्य त्रृटि का हो जाना स्वाभाविक है। साधु / छदास्य है, इसलिए दोष से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन विद्यमान दोषों को, त्रुटियों को दूर करने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए। त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है, यह समक कर त्रुटियों में सन्तोष नहीं मानना चाहिए। इससे त्रुटियाँ बढ़तो हैं, घटती नहीं हैं। त्रुटियों को किसी भी प्रकार बढ़ने नहीं देना चाहिए।

शार्थना में जो बात कही गई है; भगवती सूत्र में भी वही बात कही गई है। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ते भगवान से प्ररत किया है:-जीव त्रात्मारम्भी है, परारम्भी है, उभयारम्भी है, या निरारम्भी है ? भगवान् ने उत्तर दिया है—जीव ्चारों प्रकार के हैं। तब गौतम स्वामी ने पूछा - एक ही आत्मा आरंभी श्रीर निरारंभी—दोनों प्रकार का कैसे है ? यह दो भेद क्यों हैं ? यदि यह भिन्नता है, तो स्वाभाविक है या श्रीपाधिक है ? उसके उत्तर में भगवान ने फरमाया है कि स्वरूप से यह भिन्नता नहीं है। स्वभाव से त्रात्मा निरारभी है। श्रात्मा अपनी वैभाविक परिएाति में आरभी होता है।

यह वर्शन भगवती सूत्र का है। भगवान पार्वनाथ की प्रार्थना में वह वात कही है, जिसे शून्य शिखर कह सकते हैं। श्रापसे एक प्रश्न पूछता हूँ। श्रापने किसी को जितना रुपया दिया उतना उसने आपको लौटा दिया, तो वाकी क्या रहा ?

'शून्य!'

पाँच रुपये दिये श्रीर पाँचों वापस श्रा गये। दूसरे ने दस रुपये दिये श्रीर दसों वापस श्रा गये। तो दोनों का 'बाकी रहा शून्य बराबर है या उसमें कुछ भेद है ?

'भेद है।'

पाँच का एक शून्य होता है श्रीर दस के दो शून्य होते हैं! वास्तव में पाँच के वापस आ जाने पर उतना श्रानन्द नहीं होता जितना दस के वापस श्राने पर होता है। यह एक ऐ भी वात है जो रोजमर्रा के अनुभव से श्राप लोग भली-भाँति समम सकते हैं।

कई लोग पूछते हैं—मुक्ति में सुख क्या है, जिसके लिए हम धर्म करें ? में पूछता हूं-आपके ऊपर एक हजार का ऋग था। आपने वह ऋग पूरा चुका दिया। तो आपको क्या मिला ? 'आनन्द होता है!'

आनन्द किस बात का होता है ? खाने-पीने या भोग भोगने का आनन्द ऋगा चुकाने से मिलता है ?

'नहीं।'

तो फिर क्या श्रानन्द मिजा ? श्रापके इस श्रनुभव से एक बात यह सिद्ध होती है कि खाने-पीने श्रादि के सुख से उच्चतर कोई सुख श्रीर है, जिसे पाने के लिए श्रापने एक हजार रुपया खाने-पीने में न लगाकर ऋगा श्रदा करने के लिए दे दिये। जैकिन वह सुख कैसा है, आप उसे कह नहीं सकते। वास्तव में

सुख कहने का नहीं है-उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया

जा सकता। जो वस्तु निखालिस अनुभव-गम्य है उसे शब्दों के साचे में ढालकर मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। आतमा उसका श्रनुभव हो कर सकता है।

आपं श्रव तक ऋण के बोक्त से दंवे थे। वह उतरं गया। उसके उतर जाने से आप एक प्रकार का हर्न्कापन ऋतुभव करते हैं, एक प्रकार का संतोष आपके हृद्य में घुस जाता है श्रीर निरा-कुंलता उत्पन्न हो जाती है । आत्मा की यह निराकुत स्थिति वर्णनातीत है। इसी प्रकार श्रात्मा पर जो ऋग चढ़ा है वह श्रंगर उतर जाय तो श्रानन्द का श्रानुभव होगा या नहीं '? उस त्रानन्द को कोई कह नहीं सकता। उस त्रानन्द का किसी-किसी ने 'नेति-नेति' कह कर संकेत किया है । श्राचारांग 'सूत्र में तक्का तस्थ न विज्ञह ।

ंत्रप्रशीत्-वहाँ न तर्क का प्रवेश हो सकता है, न वुद्धि का च्यापार ही होता है।

श्रव अगर कोई पूछता है कि मोक्ष है या नहीं ? तो इसका भरनात्मक उत्तर यह है कि शून्य है या नहीं ?

會中

श्रगर शून्य है तो वह किस काम का है ? अगर वह न हो तो काम चल सकता है या नहीं ?

'नहीं!'

मित्रो । दुनियादारो की खटपट छोडकर हम लोगों को इसी शुन्य में पहुँचना है। उस शून्य को ही मोच या निर्वाण कहते हैं। उसे मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, या निर्वाण कहो, वह है शुन्य ही। उस शन्य में पहुँचकर श्रनिर्वचनीय श्रानन्द की श्रमर श्रनुभृति करनी हो तो श्रपने सिर का बोक-श्रपना ऋण उतार कर फैंक दो । बोक्त सिर पर लाद कर उस उच्चतम स्थिति पर पहुँचना श्रसंमन है। भगवान् ने आत्मा, पर पाँच प्रकार के फ़रण बताये हैं—(१) मिध्यात्व, (२) अविरिति (३) प्रमाद (४) कषाय श्रीर (५) योग । यह सब मिल कर १२३४५ होते हैं। अगर इन में से एक मिथ्यात्व कम हो जाय तो दस हजार कम हो जाँयरो श्रीर उक्त संख्या २३४५ ही रह जायगी। मगर मुश्किल तो यही है कि मिध्यात्व नहीं छूट रहा है। जो पदार्थ सुखदाता नहीं है, जिसमे श्रात्मा का संबंध नहीं है, उसी को श्रातमा ने सुखमय मान रक्खा है। उदाहरणार्थ-क्या नमक के बिना नहीं खाया जा सकता ? लेकिन श्रभ्यास ऐसा पड़ गया है कि नमक के बिना काम नहीं चल सकता। उसके बिना सारा भोजन नीरस श्रीर फीका जान पड़ता है।

एक बार में एक पुल पर होकर ज़ा रहा था। तब मैंने देखा, एक वन्दर पुल की कोचकार में पड़े हुए फल के दुकड़े को निकाल कर खा रहा था। बन्दर के सामने, कोई एक हाथ पर रोटी रक्खे श्रीर दूसरे पर फल रक्खे तो वह फल को ही लेगा, रोटी को नहीं। जम्बूद्धीप-प्रज्ञप्ति में लिखा है कि, मनुष्य पहले फूल-फल श्रादि के श्राहारी थे। सब मनुष्य भी वही थे। श्राज तो बिना पाँच-सात तेज महाले वाली तरकारी के काम ां चलता। लेकिन वास्तव में इस प्रकार का भोजन स्वाभाविक भोजन नहीं है। मनुष्य की कुद्ररती खुराक मादी है।

जैसे मनुष्य प्राकृतिक मोजन त्याग कर चटपटे मसालेदार मोजन का आदो हो गया है उसी प्रकार श्रात्मा श्रपने स्वाभाविक रूप को भूल कर उपाधियों में पड़ा हुश्रा है। इस प्रकार सादगी रखने में ही सच्चा धर्म है। धर्म में नमक की नाँ ई चटपटेपन की गुंजाइश नहीं है। वह तो सादगी में रहता है। गीतम खामी ने इसी श्राधार पर प्रश्न किया था और भगवान ने उस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जीव उपाधि से श्रारंभी है, पर स्वरूप से श्रनारंभी है। श्रारंभ श्रात्मा का निज धर्म नहीं है, भगर वह उपाधि से जंकड़ा हुश्रा है।

जीव'दो प्रकार का है-एक वह जो खटपट में पड़ा है श्रीर दूसरा वह जो खटपट से छूटकर शुन्य में जा पहुँचा है।

संसार के सुख दुःख का लेनदेन चलता ही रहता है। आज तुम जिसे कच्ट देते हो, कल वही तुम्हे कच्ट देता है। यह देना-लेना तब तक खत्म नहां हो सकता जब तक कि जीव शून्य में नहीं पहुँच जाता। यह देन-लेन का हिसाब क्यों चलता है, यह बात प्रार्थना में वताई जा चुकी है।

ब्हेंसी भय साने यथा रे स्ने घर वैताल।

वहम का भूत , कैसा लगता है, यह मेरे वालकपन के भनुभव की वात है। मेरे (सांसारिक) मामाजी की दुकान के पास कुछ ही दूरी पर एक सूना घर था। लोग उस सूने घर मभूत का बास बतलाया करते थे। रात के समय उधर से निकल ने में भय लगता था—कहीं भूत इसमें से निकल न पड़े! इसलिए में चक्कर खाकर जाया करता' था। भृत कभी देखा

नहीं था, फिर भी वह मेरी कल्पना में बड़ा ही भयावना था श्रीर उससे मुक्ते भय लगता था।

भय का वास्तिविक कारण न होने पर भी वहमी भय की करपना करके भीत होता है। उसे साधारण वस्तु भी भयंकर प्रतीत होने लगती है। ससारी जीव को बाहरो भूत ने ही नहीं श्रान्तिक भूत ने भी श्रम में डाल रखा है। यह आन्तिरिक भूत ने भी श्रम में डाल रखा है। यह आन्तिरिक भूत चे जीव घोर अनर्थ का कारण बना हुआ है। मिध्यात्व रूपी भूत ने जीव को ऐसा फँसा रक्खा है कि उसके मारे जीव संसार के श्रम जाल को श्रपना मान बैठा है। उसका ज्ञान विपरीत हो रहा है। श्रुधेरे में पड़ी हुई रस्सी में भी साँप का श्रम हो जाता है। इस का कारण यह है कि रस्सी को रस्सी रूप में निर्णय करने के लिए श्रमिक्षित प्रकाश का वहाँ श्रमाव रहता है। जहाँ पर्योप्त प्रकाश नहीं है, वहाँ श्रम हो, इसमें श्राश्चर्य ही क्या है?

जिस प्रकार अन्धकार में रस्ती भी साँप जान पड़ती है, इसी प्रकार संसार के विषय में आप सोचेंगे तो आपको यहाँ भी बही बात नजर आएगी। अज्ञान के कारण आत्मा संसार मय प्रतीत हो रहा है। लेकिन, कहाँ संसार और कहाँ आत्मा! मगर जैसे रस्सी को साँप समफ लिया जाता है, उसी प्रकार अम के कारण आत्मा अपने से विलग ससार को भी अपना ही मान रहा है। इस विषय पर अब अधिक न कहकर दूसरी, तरह से कहना चाहता हूँ।

भगवान् ने गौतम स्वामी से कहा कि श्रात्मा मूल खभाव निरारंभो है। भारंभ की किया छठे गुणस्थान में तो रहती

है पर सातवें गुणस्थान में नहीं रहती। इस दृष्ट से विचार करें तो इस ब्तर से तीन भेद फलित, होते हैं:—(१) शरीर सहित आरंभी (२) शरीर सहित निरारंभी और (३) शरीर रहित निरारंभी । जब तक शरीर है तब तक मरा तो जाता नहीं, इसलिए चलना-फिरना, खाना-पीना भी होता ही है। फिर भी त्रारंभ वहीं है जहाँ त्र्यसावधानी है। जहाँ प्रमाद है वहाँ श्रीरंभ है। जहाँ प्रमाद नहीं वहाँ श्रारंभ भी नहीं है। केवली के पैर के नीचे श्रचानक श्राकर कोई जीव दव जाय या मर जाय तब भी आरंभ नहीं है। इससे स्पष्ट है कि गफ़लतः ही आरंभ है।

> मेरी जान गफ़लत मल कर रे ! मेरी जान क्रोध विच डोले, माया से छिकयो बोले। लालच से सुकतो तोले, बना तू किताब काजी का, चहलवाजी का ॥ तमाशा

जैन सिद्धान्त गफलत-श्रसावधानी-प्रमाद का त्याग करने का ऋादेश करता है। आप ज्याख्यान में सावधान होंगे तो कहेंगे-इम सामने देख रहे हैं, इम गाफिल नहीं हैं। गाफिल वह है, जो वैठा-बैठा नींद ले रहा है। लेकिन जो स्राव्मी नींद में है ससे क्या कहा जाय ? हम तो उससे कहना चाहते हैं, जो जानते-यूमते भी गफ़लत में पड़े हैं। बहिक सोवा हुआ आहमी डतना गफ़लत में नहीं रहता, जितना जागता हुआ आद्मी

गफ़लत में रहता है। सोने वाले को रस्सी में सॉप का भ्रम नहीं होता। यह भ्रम तो जागने वाले श्रमावधान को ही होता है। प्रामीण आदमी अर्थशास्त्र नहीं जानते, अतएव उन्हें श्राजकल होने वाली मुद्रा संबंधी हलचल की चिन्ता ही नहीं है। जैसी चिन्ता श्रापको रहतो होगी वैसी उन्हें नहीं रहती होगी। श्रतएव गफ़लत में मत रहो। रस्सी को रस्सी समझने के लिए जिस प्रकाश की अपेक्षा है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करों। मिथ्यात्व श्रीर श्रज्ञान के अधकार का परदा फाड़ कर फैंक दो। वास्तविक वस्तुतत्त्व को समझो।

बताइए, क्रोध कीन करता है ? सोने वाला या जागने वाला ?

'जागने वाला !'
दीवाला फू क कर दूसरों को डुबाने का प्रयत्न सोने वाला
करता है या जागने वाला ?

'जागने वाला !'

इस प्रकार जागने वाले सोने वालों से भी भयंकर हैं। वे घोर भावनिद्रा में सोये पड़े हैं। जो लोग बेईमानी से धंधा चलाते हैं, वे कुछ दिनों तक भले ही चुहलवाजी करलें, लेकिन चुहलवाजी का तमाशा समाप्त होने पर उन्हें हाय-हाय करनी पड़ेगी। कोई वेईमानी से चाहे जितनी कमाई करे, लेकिन दूसरा आदमी एक ही ठहराव से उसकी सारी कमाई डुवा देता है। ऐसा होते हुए भी लोग सममते नहीं हैं और धर्म के काम भी अविवेक से कर रहे हैं। आप संसार को जानते हैं तो दगाबाजी के काम कर सचाई को ही क्यों नहीं अपनाते ? ज्ञानियों का कथन श्रान्य करके श्रीर मूखों का कहना मानकर संधार उल्टा चल रहा है। किसी महामूखे से कहा जाय कि तेरा कान कीश्रा ले गया है तो वह कीए के पीछे देखिंगा लेकिन अपना कान नहीं देखेगा। लोगों के कहने से श्रज्ञानतापूर्ण बातों में पड़ने वाले श्रीर ज्ञानियों की बात की अवहें छना करने वाले लोगों की भी लगभग यही दशा है। सारा संसार इसी चक्कर पर चढ़ कर धूम रहा है।

मेंने विवेकानन्द या रामतीर्थ के व्याख्यान में पढ़ा था कि यूरोप ज्वालामुखी के ऊपर वाली चट्टान के समान हो रहा है। ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान किस क्ष्यण नृष्ट हो जायगी, सो किसे पता है ? दगाबाजी श्रीर मूठे विज्ञान के फंदे में जो फँसा, वह ज्वालामुखी के ऊपर वाली चट्टान के समान है। ऐसी चट्टान ज्वालामुखी के भड़कते ही उड़ जाती है।

महायुद्ध से पहले यूरोप बड़ी ऊँची दृष्टि से देखा जाता था।
युद्ध में लाखों—करोड़ों रुपयों का गरीबों से छीना हुआ माल
समुद्र के उदर में चला गया होगा, अरबों का धन तोपों से उड़ी
दिया गया होगा, बड़े-बड़े मकान और सुदृढ़ दुर्ग ढा दिये गये
और सुधरे हुए तथा बुद्धिमान कहलाने वाले लोग बमों और
गोलों के शिकार बना दिये गये। इसके अतिरिक्त लगभगं डेढ़
करोड़ गरीब सैनिक मीत के मुँह में ढेल दिये गये। ऐसी विषेली
गैस का प्रयोग किया गया जिससे लागों का दम घुट जाय और
तत्काल मरण हो जाय। यह सब परिणांम 'साइन्स' के नये
संस्करण का ही है। लोग पहले सत्तर मील की दूरी से गोला
फैंकने वाली तोप, एक मिनिट में सैकड़ों गोले बरसाने वाली

तोप श्रादि श्राविष्कारों को देख-सुन कर आश्चर्य करते श्रीर प्रसन्त होते थे। लेकिन इसका नतीना क्या हुआ, सो श्रव देखो । हिंसा का यह घोर श्रानर्थ श्रान्य देशों को नहीं दिखाई दिया, यह केवल भारतवर्ष को ही दिखाई दिया। भारत पहले से ही ऐसी हिसा का विरोध करता रहा है श्रीर भाज भी वह श्रपनी पूर्वकालीन परम्परा पर चट्टान की तरह दृढ़ है। गंधीजी के नेतृत्व में श्राज भी भारतवर्ष श्रहिंसा की ध्वजा फहरा रहा है श्रीर पुकार-पुकार कर कहता है — लोगो ! हमारी वात सुनो। श्रगर तुम शान्ति श्रीर सुख के साथ रहना चाहते हो, तो अपने माठे विज्ञान को, हिंसा रूपी पिशाचिनी के पिता इस विज्ञान को समुद्र में डुवा दों। हिंसा को अपने रेश के अभ्युद्य का साधन मत समझो। हिसा तो किसी के देश को तबाह करने वाली है। जब तक संसार श्रहिंसा की ध्वजा के नीचे नहीं आ-जाता, तब तक संसार नरक से बेहतर नहीं बन सकता !

गांधीजी भारतीय हैं। इसलिए नहीं कि उनका जन्म भारत-वर्ष में हुआ है, वरन् इसलिए भी कि उनका आचार-विचार, उनका दिल और दिमाग्र भारतीय है। वे भारतीय परम्परा को अपने जीवन में ओतप्रीत किये हुए हैं। इसी कारण उन्होंने श्रिहंसा की श्रसीम शांक का श्रनुभव किया है। वे कहते हैं—'संसार मारामारी से तंग श्रा गया है। इसलिए में मारामारी से मिलने वाले स्वराज्य को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वराज्य की प्रतीक्षा करना पसन्द कहाँगा।'

, जैन शास्त्रों के सिवाय ऐसी बात कीन कह सकता है ? अन्य शास्त्र श्रहिसा का निरूपण करते हैं, फिर भी वे युद्ध को मानवीय द्या बाहर-किरणावली द्वितीय भाग [ १६१

धर्म बतलाते हैं। मैंने महाभारत देखा है। महाभारत का परि-र्णाम तो शून्य में 'जाना है । लेकिन ' ऊपर से नो उसमें सिवाय मारकाट के श्रीर कुछ दिखाई न देगा। जैन शास्त्रों में यह बात नहीं है। यद्यपि पीछे वालों ने यह लिख दिया है कि युद्ध करना श्रावक का धर्म है, परन्तु मूल जैन शास्त्र की यह बात नहीं है। बल्कि एक युद्ध में एक करोड़ अस्सी लाख आदमी मारे गये थे, उनके विषय में भगवान् ने गौतम स्वामी से कहा था कि इनमें से दस हजार तो मछली की कूख में उत्पन्न हुए। एक स्वर्ग में गुया । एक मनुष्य हुन्ना । शेष सब नरक त्र्यौर तिर्यञ्च योनि में गये हैं। श्रगर युद्ध करना धर्म होता तो युद्ध में भाग लेने वालों की गति ऐसी न होती। श्राप लोगों ने श्रहिंसा का अर्थ जीव न मारना, इतना ही समम लिया है। श्राप दया भी सूक्ष्म जीवों की ही करके अहि- ्

सावादी बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना-धरना नहीं पड़ता। मनुष्य की द्या करने में तो क्रोध, मान, माया, मोह, श्रादि छोड़ना पड़ता है। इस कारण लोगों ने दया को सूक्ष्म जीवों की हिंसा न करने में ही सीमित कर दिया है। भाई-भाई श्रापस में कट मरेंगे और स्थावर जीवों की दया में श्रागे रहेगे। भाई को मारने, उसका नाश करने, उसे हानि पहुँचाने और उसका इक छीनने को तैयार रहते हैं, फिर भी कहते हैं—'में महीने में छह दया पालता हूं ।' क्या यही दया का स्वरूप है ? ऐसा करने से द्या हो जाती है ? पृथ्वीकाय के जीवों की द्या पालना उत्कृष्ट है, पर पहले, पहले के खाते तो पूरे करो ! कपड़ों का त्याग करते समय पहले पगड़ी का त्याग किया जाता है या ६० चिची

धोती का ? श्राज यह हाल हो रहा ह कि पगड़ी तो छोड़ते नहीं श्रीर घोती छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

आज मनुष्य-द्या के कम होने से यह परिगाम, हो रहा है कि कोई मनुष्य यदि किसी पशु को मारता हो तो लोग उस पशु को मारने वाले को मारने पर उतारू हो जाते हैं। राजा मेघरथ को कबूतर बचाना था तो क्या वह उस पारधी को यपड़ मार कर कवूतर नहीं बचा सकता था ? वह राजा था । चाहता सो कर सकता था। वेचारे पारधी को भगाना, दंड देना उसके लिए मामूली बात थी। लेकिन मेघरथ ने कचूतर के बदले अपना मांस दिया। सब लोग पारधी पर त्राग ववूला हो रहे थे। उसे हाट-फटकार रहे थे। मगर पारधी कहता था-मै राजा का तन कहाँ माँगता, हूँ ? मैं तो श्रपना कवृत्तर माँगता हूँ,। राजा मेरा कवूतर मुक्ते दे दें, मैं चला जाऊँगा! किन्तु राजा ने अपना तन दिया, कबूतर नहीं दिया। मेघरथ का यह कार्य धर्म हुआ या श्रधर्भ १

धम ।

यह बात यहाँ पर कह कर ही आप न रह जावें।

जब विदेशी वस्त्रो पर विकेटिंग (धरना) था तब पुरुष श्रीर स्त्रियाँ विदेशी वस्त्र पहनकर मुनि-दर्शन के लिए नहीं श्राती थी। लेकिन इस वर्ष पिकेटिंग नहीं है; अतएव पहले के सँभाल कर रक्खे हुए विदेशी वस्त्र यदि यहाँ, मेरे दर्शन के लिए श्राने पर पवित्र न किये जावेंगे तो फर कब श्रीर किस जगह पवित्र होंगे ? क्या यही तुम्हारा कत्त ज्य है ? जैनधर्म की उन्नति श्रीर

मानव-द्या के खातिर कम से कम विदेशी श्रौरः मिल के अपवित्र ' बस्न तो त्यागी<sup>!</sup> 11

' पहले सी दो सी रुपयें में गहने हो जाते थे, लेकिन आज इतने रुपये गढ़ाई में ही चले जाते हैं। आज 'चन्दनबाला का आदर्श कहीं चला गया ! शरीर पर लॅंगोटीं लगा हुआ, सिर पर बाल नहीं, हाथ-पाँव में ६थकड़ी-चेड़ी, फिर भी उसने त्रिलोकी-नाय भगवान् महावीर को खींच लिया ! आज निर्धन्य और भगवान् मदावीर की शिष्याएँ इतनी दुर्वल-हृद्या क्यों हैं ? आवके हृदय में मेरे प्रति भक्ति का भाव है, इसी कारण आप मेरे दर्शन करने चले आते हैं। लेकिन आपके शरीर पर इन विलायती श्रीर मिल के वस्तों को देख् कर मेरा चित्त प्रसुत्र नहीं होता । अगर आप मुक्ते प्रसन्न करनी चाहते हैं तो थोड़ा त्याग कीजिए। महारंभ के काम छोड़ कर सादगी और संयम धारण करने से ही मेरा हृदय प्रसन्न होता है। सादगी धारण करने से त्रापको लाम तो है हो, दुनिया में भी आप अच्छे दिखाई देंगे और मैं भी उससे प्रसन्न होऊँगा। फिर आपको श्रीर क्या चाहिए १

जिसमें मनुष्य की द्या प्रकट होगी वह धन्ना की तरह त्याग करेगा। पहले बतलाया जा चुका था कि धन्ना ने अपने भाइयों को प्रसन्त करने के लिये बहुत प्रयत्न किया, पर वे लीग उससे प्रसन्न न हुए । उनका विरोध निरन्तर बढ़ता ही चला गया ।

मगर धन्ता, भाइयों का सारा वैर पीकर शिव बन गया। पुराणों में कहा है कि समुद्र मथने पर रत्न श्रौर अमृत श्रादि

पदार्थ निकले । उन पदार्थों को तो सब ले गये, पर जहर निकला उसे कौन पिये ? श्रगर उसे न पिया जाय तो मनुष्यों को मरना पड़ेगा। तब सब ने मिल कर महादेव से प्रार्थना की-यह विष् श्रोप पी जोइए। महादेव इस विष का पान कर गये श्रीर मरे भी नहीं । वे इसे हजम कर गये । यह अलंकार है । भगवान महाबीर ने भी चरडकौशिक का सारा जहर पी लिया था।

धन्ना भी ऐसा ही शिव वना । वह अपने भाइयों का जहर पीना चाहता है। इसलिये वह लंगोटा लगा कर, भिखारी का भेष बना कर दरिद्रनारायण बन गया। उसने घर की समस्त सम्पदा भाइयों के लिए छोड़ दी। वह किस भावना से प्रेरित होकर घर से निकल पड़ा, यह संज्ञेप में यहाँ बतलाया जाता है:-

धनो मन धीरज ध्यान विचार ।

त्याग जीवन अपनो सुधारे॥ धनो०॥ शुद्धः जीवन निर्दोष जीवन जीवन जीना मेरा। चन्द्रक्ला सम उज्जवल शीतल जग शीतल तब केना ॥ धनी० ॥ ताप त्रय तिपयो जग भाखो सुख शान्ति पहुँचायो। ऐसा ठाठ जीवन का बाँधूँ सुख सर पर वन जायो ॥ धनो० ॥ अभय सत्य अहिंसा बल से आतम ज्योति जगायो।

प्रेम प्रभू का नेरी प्रकटे विश्वराय बन जाया ॥ धनो० ॥ े. धन्ना ने विचार किया-त्याग से मेरा जीवन सुधरेगा। वास्तव में मेरे भाई नहीं बिगड़े हैं, मैं बिगड़ा हूं। मैंने श्रपने भाइयों को 'बाप' कहा है और मेरे बिगड़ने से वे बाप बिगड़ रहे हैं। उनको सुधारने के लिए पहले मुम्ते सुधरना होगा। जो स्वयं विगड़ैल है वह दूसरों को क्या सुघारेगा ? -श्रतएव उन्हें सुधारने -के लिए पहले, श्रभय, श्रहिंसा श्रादि सद्गुर्णों का लाभ करके मैं सुधक्रा श्रीर सब से प्रेम कर हे 'श्रिवराय' बन जाऊँगा।

जहाँ कहीं मुक्ते आर्त्तनाद सुनाई पड़ेगां, जहाँ कोई पीड़ित पुरुष पुकार रहा होगा, वहीं में भागा-भागा जाऊँगा और उन दुखियों की आँखों के आँसू पौंछूंगा। जो पंगु हैं उनका पैर बनूंगा, जो निस्सहाय हैं उनका यथाशिक सहायक बनूंगा। जिन्हें सेवक की आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकता पूरी करूँगा। मैं दुखियों के दुःख दूर करूँगा।

्मित्रो ! श्रगर श्राप यह मान छेंगे कि धर्म हमारे लिये है तो आपके हृदय में दिव्य विचारों का उदय होगा.।

धन्ना अपने भाइयों की इतनी बुराइयों ऋौर विरुद्ध व्यवहारों को पी गया ऋौर आप लोग श्रपने दोषों के प्रति अन्ध बन कर दूसरे के दोषों को देखने में कितनी कुशलता धारण करते हैं!

मान लीजिए, एक बालक ने मलोक्सर्ग कर दिया। कुछ लोग नाक-भौं सिकोड़ने लगे, कुछ नाक दबाकर हटने छगे। एक श्रादमी ने श्राकर उस पर धूल ढाल दी श्रीर दूसरे ने मैला उठा कर फैंक दिया। बताश्रो, इन सब मे बड़ा कीन है ?

'फैंकने वाला।'

आज नाक-भी सिकोड़ने वाले वहुत हैं पर उठाकर फैंकने चालों का अभाव-सा है। धन्ना यही श्रादर्श उपस्थित करने जा रहा है। वह क्रियात्मक धर्म का श्रनुसरण कर रहा है। धन्ना कहता है-मुक्त में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाय कि मैं हर को ही हरा दूँ, मगर स्वयं न हरूँ। मेरा नाम सांसारिक प्राणियों में ही रहे, पर मेरे कर्त्तव्य विरक्तों से भी वढ़ कर हों।

क्या जैन धर्म के अनुसार ऐसा हो सकता है कि सांसारिक रहते हुए भी वैरागी से बढ़ कर काम करे ?

'नहीं!'

तो फिर, 'गृहिलिज सिद्ध' यो ही कह दिये हैं ?

धन्ना कहता है—मैं श्रपना वाह्य वेष तो गृहस्य का ही रक्खूंगा, फिर भी ज्योति जगाऊँगा। आज वीरोचित वैराग्य के विषय में जो सन्देह फला हुन्ना है, मैं उसका निवारण अपनी साधना द्वारा करूँगा। अहिंसा वीरों की है या-कायरों की रि

'वीरों की।',

मगर यह बात केवल कहने भर को है या अन्तःकरण से भी ऐसा ही मानते हो ? अहिसा वीरों की है, यह बात प्रमाणित करने के लिए असहयोग आन्दोलन के अवसर एर कभी बाहर भी आये हो ? अहिंसा सुदर्शन सरीखे वीर की है, जो अहिंसा का माहात्म्य प्रकट करने के लिए हिंसा के सामने जाता है। जो निर्वल हिंसा की जड़ उखाड़ने के लिए आगे नहीं आता, उसने अहिंसा को नहीं जाना।

होती हैं। श्रव सारा संसार मेरे लिए समान है। संसार के सभी

प्राणी मेरे भाई हैं, समस्त ससार मेरा घर है श्रीर सारे संसार का वैभव ही मेरा वैभव है। आज से मैं श्रपने व्यक्तित्व को विस्तीर्ण बनाता हूँ।

स्वार्थ स्तेह मुझे न हिगावे, नहि मैं घोखा खाऊँ।

घना कहता है — प्रमो । मेर अन्तः करण में अत्यन्त शुन्ति भावना उत्पन्न हुई है, लेकिन स्वार्थ की भावना उत्पन्न होकर कहीं इस भावना को दबा न देवे । मनुष्य का मन सिनेमा के दृश्यों की भाँ ति अस्थिर है। एक भाव उत्पन्न होता है और फिर तत्काल ही दूसरा भाव उसके स्थान पर अपना अधिकार कर वैठता है। विशुद्ध भावना को मलीमस भावना उसी प्रकार अस लेती है जैसे चन्द्र को राहु अस लेता है। अतएव हे प्रभो ! में आपसे आपका बल चाहता हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ। मुक्ते द्या कर ऐसा दिव्य बल प्रदान की जिए जिससे स्वार्थ की मलीन भावना मुक्ते अपने विशुद्ध विचारों से विचलित न कर सके।

इस प्रकार की भावना करता हुआ धन्ना घर से निकल पड़ा। चलते-चलते जब दोपहर हो गया तब उसे भूख लगीं। धन्ना उस समय अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वह थक कर एक वृक्ष की छाया में वैठ गया। सामने ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। वह भो विश्राम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे आ गया। यद्यपि धन्ना भिखारी के भेष में था, फिर भी भाग्य और आकृति छिपाये नहीं छिपती। धन्ना को गौर से देखकर किसान

सोचने लगा-यह भिखारी कोई साधारण भिखारी जान नहीं पढ़ता। यह तो कोई महापुरुप मालूम होता है। किसान इस प्रकार मन ही मन सोच रहा था कि उसी समय उसके घर से, उसके लिए रोटी श्रा गई।

,सेठ लोग तो छाड़ में बैठकर भोजन करते हैं परन्तु किसानों मे त्र्याज भी यह बात देखी जाती है कि वे दूसरे को खिलाकर आप खाते हैं। जंगली कहलाने वाले भीलो में भी यह रिवाज-सा है कि अगर भोजन करते समय भील के यहाँ दूसरा भील श्राजाय तो वह उसे थोड़ा-वहुत खिलाता ही है। पर जंगनी जाति के रिवाज को सभ्य समाज क्यों श्रपनाने लगा !

जिसके हृदय, में जैसी भावना होती है उसे वैसा आदमी मिल ही जाता है। अन्तदान के समय पात्र-कुपात्र का विचार नहा किया जाता।

न्रोटी त्राने पर किसान ने धना की मनुहार की। धना ने श्राधुनिक सभ्योचित मायामयी सभ्यता के वश होकर असत्य का आश्रय नहीं लिया । उसने यह नहीं कहा कि मुभे भूख नहीं है। उसने कहा—में भूंखा तो अवश्य हूँ, पर मेरा प्रण है कि मैं काम किये बिना मुफ्त का भोजन नहीं करता। श्रगर तुम रोटी खिलाना चाहते हो तो पहले काम बताओ।

किसान चिकत रह गया। ऐसा भिखारी तो उसने आज तक नहीं देखा। अधिकांश भिखारी मुक्त का खाने के लिए ही भिख-मंगे बनते हैं, पर एक यह है, जो बिना काम किये खाने से इनकार करता है! तिस पर यह बड़ा सुकुमार है। इससे किसानी

का काम कैसे होगा ? मेरे पास इस काम के सिवाय और क्या काम है ? इस प्रकार सोचकर किसान बोला—तुम अत्यन्त सुकु-मार हो, सुन्दर हो । मैं बड़ा कठिन काम करता हूँ । यह काम तुमसे न होगा । इसके अतिरिक्त मेरा भी एक प्रण है । मैं जिसे रोटी खिलाता हूँ उसमें काम नहीं लेता । क्या तुम मेरा प्रण भंग करना चाहते हो ?

धन्ना—नहीं। मैं श्रापका प्रण भंग नहीं करना चाहता, पर श्राप भी मेरा प्रण भंग न होने दीनिए।

किसान श्रसमंजस में पड़ गया। उसने देखा-श्रितिथ का प्रण दृढ़ है श्रीर वह इतना निस्पृह भी माछूम होता है कि भृखा ही रह जायगा! तब वह बोला—श्रच्छा, पहले भोजन कर लो। किर कुछ न कुछ काम भी बता देंगे।

धन्ना दृढ़ रहा। बोजा—ऐसा न होगा। पहले काम करूँगा, फिर भोजन करूंगा। बिना काम किये भोजन करने का अधिकार किसको है ?

श्राज भोजन का राज्य है। पहले भोजन, फिर काम। पहले के पंच लोग भी काम करने के पश्चात् जीमते थे। श्राज पंचों के पास कोई जाय तो उत्तर मिलेगा—'भाई. तुम्हारे पचड़े तो लगे ही रहेगे, पहले पेट तो भर लेने दो। वताइए, ऐसे पंच, पंच रहे या दुकड़ेल १ श्रीकृष्णजी दुर्योधन के घर गये थे। दुर्योधन ने कहा—भोजन तैयार है। पहले भोजन कर लीजिए। कृष्णजी ने कहा—पहले काम कर लें, तब भोजन कर रोजिए। श्रावित यहाँ किया—नहीं, पहले आतिथ्य स्वीकार कर रोजिए। श्रावित यहाँ

तक नौबत पहुँची कि कृष्णजी दुर्योधन के यहाँ से चल दिये और उन्होंने विदुर के घर श्राकर भोजन किया !

किसान ने धन्ना से कहा—मेरे यहाँ दूसरा काम तो है नहीं, क्या तुम हल चला सकोगे ? पर हल हाँकना कठिन श्रीर मिह-नत का काम है।

धन्ना-में हल चलाने का काम वखूवी कर सकता हूँ।

धन्ना सेठ मिट कर हलवाहा वना। उसने कहा—जिसे हल हाँकना नहीं आता उसे श्रन्न खाने का क्या श्रधिकार है ? मैं अन्न खाना चाहता हूं तो मुमे हल चलाना श्राना ही चाहिए ? मैं भृखा हूँ। श्रगर तुम्हे करुणा श्राती हो तो काम दो।

किसान निक्याय था। वह श्रितिथि को भूखा नहीं रहने दे सकता। उसने कहा—अच्छा, वह है हल। उसे चलाश्री और फिर भोजन करना।

धन्ना ने हल चलाने की विधि से हल चलाया। वह ऐसी कटा जानता था जिससे वैलों को कष्ट भी न हो और जमीन भी भली-भाँति जुत जाए। किसान उसकी हल चलाने की कला देखकर दग रह गया। वह भी हल के साथ-साथ चला!

धन्ना ने हल चलाया तो जमीन के ढेले ऊपर आये। हल चलने के साथ ही खन-खन शब्द होने लगा। किसान ने खनखनाहट की ध्वनि सुन कर धन्ना को हल ठहराने के लिए कहा। लेकिन धन्ना हल हॉकता ही चला गया और उसे वहाँ ठहराया जहाँ खेत की मेड़ आ गई। किसान ने देखा, धन का एक समूचा इंडा ऊपर आकर बिखर गया है। वह सोचने लगा-

यह खेत सात पीढ़ियों से मेरे पास है। हमेशा हल हाँका करता हूँ। मगर त्राज तक कभी धन नहीं निकला था। किसान वहुत प्रसन्त था। उसने धन्ना को वह धन दिखाया। घन्ना ने साधा-रण भाव से कहा-इसके लालच में पड़ कर भूखे रहना ठीक नहीं। चलो, रोटी खाएँ।

धन्ना श्रीर किसान रोटी खाने चले। तात्पर्थ यह है कि नो मनुष्य सच्चे भाव से धर्म कि आराधना करता है, परमात्मा के प्रति दृढ़ त्र्यास्था रखता हुत्र्या व्यवहार करता है, वही सुख-शान्ति का श्रधिकारी होता है । श्राप धन्ना का अनुकरण करेंगे तो आपका कल्याग होगा !

म्हावीर-भवत, देहली ता० ८-१०-३१.



## मोती बनाम अन

وها الم

प्रार्थना

श्री महावीर नम् वरनाणी ॥



प्रार्थना रूपी शीशे में त्रात्मा का दर्शन करना चाहिए।

जैसे द्र्पण में मुख देखा जाता है उसी प्रकार प्रार्थना रूपी मुक्तर में श्रात्मा के भाव निहारे जाते हैं। सची श्रीर श्रभेद भावना से की हुई प्रार्थना का प्रभाव बहुत श्रधिक होता है। यों तो प्रार्थना एक से ही शब्द में होती है, लेकिन हमें गाने वाले विभिन्न लोगों की भावना भिन्न-भिन्न होती है। श्रीर

'यादशो भावना यस्य सिद्धिर्भवित तादशो' इस उक्ति के अनुसार जिसकी जैसी भावना होती है उसे प्रार्थना का फल वैसा ही प्राप्त होता है।

दुनिया के व्यवहार सभी जानते हैं। सभी को विद्ति है
कि कौन-सा काम किस भावना से किया जाता है। मैं श्रवने
पहले के किसी व्याख्यान में कह चुका हूँ कि जब किसी बड़े घर
में विवाह होता है तो बहुत-सी स्त्रियाँ गाने के लिए आती हैं।
सभी रित्रयाँ मिल कर एक गीत गाती हैं, मगर सब की भावना
एक नहीं होती। कोई रिवाज के लिए, कोई बताशे लेने के लिए
श्रीर कोई किसी धन्य भावना से गाती है, मगर गृहस्वामिनी की
भावना छुछ निराली ही होती है। वह गाने के उपलक्ष्य में छुछ
लेती नहीं, देती है।

संसार-व्यवहार की यह बात श्राप जानते ही हैं कि जब वर्क गृहस्वामिनी में ऐसी उदारता न हो, वह माता के महत्वमय पद की श्रधिकारिणी नहीं हो सकती। पुत्र के विवाह के उपलक्ष्य में माता किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं चाहती, श्राप वह कुछ चाहती है तो पुरस्कार देना चाहती है। वह श्रपने प्रिय पुत्र के विवाह के अवसर पर जितना अधिक दे सकती है, उतना ही श्रपना यशोविस्तार और कल्याण समझती है।

श्रभी मैंने जो प्रार्थना की है, उसमें भाषने कएठ से या भाव से सहायता पहुँ वाई है। इस प्रार्थना की भाषा इतनी सरल सुवोध है कि उसे कोई भी समम सकता है। विवाहोत्सव के अवसर पर लोग दूल्हें के पिता को धन्यवाद देते हैं। भगवान महावीर की इस प्रार्थना में भी यही श्राया है कि-महारानी त्रिशला माता को धन्य है, जिनकी प्रार्थना इन्द्र ने की है। इन्द्र कहता है—हे रत्नकुक्षिघारिणी! हे जगद्विख्याता! हे महा-महिमा-मंहिता माता! श्राप धन्य हैं। श्रापने धर्म-तीर्थ की स्था-पना करने वाले और भव-सागर से पार उतारने वाले, ससार में सुख एवं शान्ति की संस्थापना करने वाले त्रिजोकीनाथ को जनम दिया है। श्रमने ! आप कृतपुराया श्रीर सुलक्षणा है। श्रापने जगत् को पावन किया है।

प्रसंगवश में पूछता हूँ कि माता का पक्ष बड़ा होता है या पिता का १ इन्द्र भगवान की माता का गुणगान करता है पर पिता को सर नहीं मुकाता, इसका क्या कारण है ? देवों का राजा इन्द्र, मनुष्य । में से सांसार-त्यागियों की छोड़ कर अगर किसी को नमस्कार करता है तो केवल तीर्थंकर भगवान की माता को ही । और किसी के सामने इन्द्र का मस्तक नहीं मुकता !

इस प्रश्न को उत्तर भिलना श्राजं किठन है। पुरुषों ने सियों की श्राज जो श्रवहेलना की है। उस श्रवहेलना की छाया में इस प्रश्न का उत्तर स्मान किठन है। हाँ, श्रार श्राप तटस्य होकर विचार करेंगे तो श्रापको ज्ञान होगा कि महिलावर्ग के प्रति किस प्रकार श्रान्याय किया जा रहा है ! पुरुषों ने स्त्री-समाज को ऐसी परिस्थित में रक्खा है, जिससे वे निरी वेवकूफ रहना ही अपना कर्त्तेच्य सममें। कई पुरुष तो स्त्रियों को पैर की जुती तक कहने का साहस कर डालते हैं। लेकिन तीर्थंकर की माता को करके इन्द्र क्या बता गया है, इस पर विचार करो। इस

पर भी विचार करों कि इन्द्र ने तीर्थं कर की माता को क्यों प्रणाम किया और तीर्थं कर के पिता को क्यों प्रणाम नहीं किया ?

मैं स्त्रियों के लिए पाश्चात्य शिक्षा ऋौर स्भवता का समर्थक ु नहीं हूँ, लेकिन उन्हें निरक्षर रखना बाह्यी का अपमान करना है या नहीं ? ब्राह्मी ने श्रवरों का सचार किया था। भगवान् ऋभ-देव ने ब्राह्मी को ही सर्वप्रथम अक्षर का ज्ञान कराया था। भरत और बाहुबली को तो फिर मिले थे। इसी कारण बाह्यों के नाम से हमारी लिपिमाला 'त्राह्मीलिपि' कहलाती है, यद्यपि समयानुसार उसमें कई प्रकार के परिवर्त्तन होते गये हैं । बाह्मी क्रया थी। आज की भाषा में ब्राह्मी को 'सरस्वती' कहते हैं, मगर 'सरस्वती' नाम भी स्त्रीवाचक ही है। स्त्री को दी हुई विद्या पुरुष पढ़ें और स्वयं स्त्रियाँ न पढ़ें, यह न्याय है या अन्याय ? अज्ञान के कारण आज पुरुष का श्राधा श्रग (स्त्री) निकम्मा हा रहा है। आन की स्त्रियाँ न कुछ कह सकती हैं, न सुन सकती है, न प्रश्न कर सकतो हैं। वे पर्दें के भीतर बंद रहती हैं। भगवान् महावीर के समवशरण में स्त्रियाँ भी प्रश्न कर सकती थीं, लेकिन यहाँ स्त्रियाँ प्रश्न कर सकती हैं ? अगर कोई महिला यहाँ धार्मिक प्रश्न करे, तो उसे आप निर्लंज्ज होने का फतवा देने में देर न करेंगे।

में पूछता हूँ, इन्द्र ने महारानी त्रिशला को नमस्कार किया या सो क्या भूल की थी, या महाराज सिद्धार्थ महारानी त्रिशला की अपेक्षा किसी बात में कम थे ? महारानी त्रिशला को इन्द्र ने प्रणाम किया, इसका कारण यह है कि भगवान् महाबीर माता के ही निकट हैं। भगवान् को वड़ा वतलाना, श्रीर भगवान् जिनके श्रति सन्निकट है उन्हें वड़ा न बतलाना, यह उनका श्रपमान है।

इन्द्र उसको प्रणाम करता है जिसके पास भगवान् हों। इन्द्र उसकी स्तुति करेगा जो भगवान् का सच्चा भक्त श्रौर भगवान् का निकटवर्त्ती होगा। श्रगर तुम भगवान् के समीप-वर्त्ती बन जाश्रोगे तो लोग कदाचित् भगवान् को भूल करके भी तुम्हारे पास श्राऍगे!

भगवान् की प्रार्थना में कहा है-

आगम-साख सुणी छे एहवी,

जो जिनसेवक थाय हो सुमागी।

तेहनी आसा पूरे देवता,

चौंसठ इन्द्रादिक सेय हो सुभागी ॥

किव कहता है—हे शान्ति जिनेन्द्र! तू जिसका सहायक है, जो तेरे श्राश्रित है, उसकी श्राशा पूरी करने के लिए देवता श्राते हैं। इन्द्र भी उसकी सेवा करते हैं।

श्राप लोगों को इन्द्र श्रीर भगवान् में से कौन प्यारा लगता है ?

'भगवान्।'

भगवान् तो श्रापकी मनोकामना पूरी करने नहीं आते; मनोकामना की पूर्ति के लिए तो इन्द्र श्राता है। फिर भी भगवान् ही प्यारे लगते हैं ?

श्राज उल्टा चक्कर चल रहा है। लोग इन्द्र को तो

चाहते हैं परन्तु भगवान् को नहीं चाहते ? इन्द्र, भगवान की माता के पास प्रणाम करने जाता है, पर भगवान् की माता क्या उससे किसी प्रकार की याचना करती हैं. १ वह सोचती हैं - जो मेरे पुत्र की प्रशंसा करने श्राया है, उससे मैं क्या माँगूं ? श्रान गांधीजी के कहने से लोग लाखों का त्याग कुर देते हैं, श्रपने ऐश्वर्यमय जीवन से मुँह मोड़ कर घोर यातनाएँ सहन करने के छिए उद्यत हो जाते है, कारागार के कंठोर कृष्ट सहन करते हैं; लेकिन मेरा कहना न मान कर लोग विलायती वस्त्र पहनते श्रीर खरीदते हैं, यह मेरी वाणी का दीप है या पहनने और खरीदने वालों का ? अगर मेरी वाणी में प्रवल शक्ति होती; मुफ में पूर्णता होती, तो 'विलायती वस्न त्याच्य'-इतना कहते ही सब श्रीता विलायती वस्त्रों का त्याग कर देते। में नंगा रहने के लिए नहीं कहता, मगर अन्य छोगों के त्याग से पीछे तो न रहो ! मैं पूछता हूँ कि जिस सूत से किसी को फाँसी दी गई हो उस सूत का कपड़ी लेना उचित है या नहीं ? 'नहीं !'

इसी प्रकार जिस वस्त्र की वदौलतं भारत के निर्धनों को फॉसी दी जा रही है—उन्हें भूखो मारा जा रहा है—उनकी रोटी छीनी जा रही है, उस वस्न को पहनना क्या उचित हो सक्ता है ? श्रगर श्रापको धर्म पर सच्चा विश्वास हो तो धर्मगुरु का मना किया हुआ काम आप कदापि न करेंगे। अलयत्ता, धर्मगुरु बनाते समय आप गहरा सोच विचार कर लें श्रीर देख लें कि जिसे आप श्रपना धर्मगुरु वना रहे हैं उसमें वैसी योग्यता है या नहीं है। जिसे समक-वृक्त कर श्रापने गुरु बना १२ दि. जी.

लिया हो, वह श्रगर आपको कुपथ में जाने से रोकता है, तो आपको मानना चाहिए। यदि श्राप श्रपने ही रास्ते पर चलते हैं तो गुरु बनाने का क्या प्रयोजन रहा ? गुरु से श्रापने क्या लाभ स्टाया ?

मित्रो ! यह समय विलायती वस्त्र खरीद कर भोगमय जीवन व्यतीत करने का नहीं है। नाटक-सिनेमा देख कर श्रामीद में पड़े रहने का नहीं है। गरीबों और श्रनायों को श्रपनाने का यह समय है। श्रपने युगानुकूल कर्त्तव्य को पहचानो श्रीर उसकी पूर्ति के लिए दृद्वित्त होकर उद्यत बनो।

तीर्थंकर की माता को इन्द्र नमस्कार करता है, लेकिन तीर्थंकर की माता इन्द्र को नहां चाहती वरन तीर्थंकर को चाहती हैं। आज लोग कहते हैं—तेला करने पर भी देवता नहीं आते, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि पहले के लोग कब देवता को बुलाते थे और कब देवता आते थे! आज कायरता नस—नस में न्याप रही है, पुरुषार्थ होता नहीं है, इसलिए देवता को बुलाते!हैं, जिससे देवता आकर सीधी तरह मन चाही वस्तु दे जावे। अकर्मण्यता इतनी फैल रही है कि बस चले तो स्त्री के लहगे भी देवता से ही घुलवावें! आप लोग इतने स्वार्थी और आलसी हो गये हैं। देवता ज्ञानी हैं। वे आवें तो कैसे ?

कल मैंने धन्ता के पुरुषार्थ का वर्णन किया था। श्रालस्य उसे छू भी नहीं गया था। धन्ता का चरित्र सुन कर श्राप भी पुरुषार्थ करना सीखें श्रीर भालस्य छोड़ें। धन्ता ने पहले किसान

े मजदूरी की, तब भोजन किया।

१७६

धन्ना ने जिस कला के साथ हल चलाया, उसे देख कर सदा हल चलाने वाला किसान भी चिकत रह गया। धन्ना के हल चलाने से न माछ्म हल की नोंक जिमीन में ज्यादा गहरी पली गई, या देवता ने सहायता की; लेकिन यह तो निर्विवाद है श्रीर इस बात को सभी जानते हैं कि सम्पत्ति भूमि से ही निकलवी है श्रीर भिम से सम्पत्ति उपजाने का साधन इल ही माना जाता है।

श्राप लोग इंड इॉकने वाले को हिकारत की निगाह से देखेंगे तो फिर भगवान् ऋषभदेव को भी हिकारत की दृष्टि से देखना पढ़ेगा। इस युग में सर्व प्रथम उन्होंने ही हल हाँका था। जव कल्पवृक्षों से आजीविका का निर्वाह होना संभव न रहा और मनुष्य कोई भी कला नहीं जानते थे, उस समय अगर उन्होंने हल चला कर आजीविका की समस्या इल न भी होती तो!मनुष्यों की क्या दशा होती ? भगवान् श्रनन्त शक्ति के धनी थे। उन्हें जाद के खेळ की तरह के कई खेल करते भी आते ुं होंगे। श्रगर भगवान् उस समय इस तरह के खेल करते तो कदाचित् उस समय काम चल जाता, परन्तु श्राज भी क्या उसी खेल से श्रापका निर्वाह हो जाता ?

'नहीं!'

भगवान् ने जादू सरीखा खेल करके तत्कालीन मानव प्रजा का दुःख दूर नहीं किया। उन्होंने पुरुषार्थ करने का च्पाय वताया श्रौर स्वयं श्रपने हाथ में हल पकड़ कर जनता को समकाया-'देखो, यह भूमि रत्नगर्भा है। इसमें से रत्न निका-लते रहो। उनका कभी अन्त न आएगा।

मोती हो है या श्रन्त ?

तुकसो तब हो जानिये, बड़ा गरीबनिवास । सोती कण महँगा किया, सस्ता किया अनाज ॥

हे भगवान ऋषभदेव ! तू बड़ा गरीबनिवाज था । तु भूखों का साथी और दुखियों का दुःख दूर करने वाला था । कहाँ तेरा त्रिलोकीनाथ और इन्द्रपृजित पद श्रीर कहाँ खेत में हल चलाना !

तुलसीदासजी ने यहाँ मोती को महेंगा और अनाज को सस्ता बताया है सो केवल आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर ही। जीवन के दृष्टिकोण से अगर विचार करोगे तो विदितं होगा कि जीवन में मोती का महत्वपूर्ण स्थान तिक भी नहीं है। करोड़ों मनुष्य बिना मोती के अपना जीवन यापने करते हैं और इच्चतम तथा आदंश जीवन बिताने वालों के पास अगर मोती हो तो उनका भी वे त्याग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के दृष्टिकीण से मोती का मृत्य कुछ भी नहीं है। मगर अन्त के विना जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह वैरागी हो या रागी हो, शरीरयात्रा के लिए अन्न का उपयोग करना ही पड़ता है।

अवएव अन्न बहुत श्रिधिक मूल्यवान है। अगर कोई मनुष्य ऐसी जगह में पहुँच जाय जहाँ उसके पास मोतियों का ढेर तो हो पर अन्न का एक भी दाना न हो, तो उस मनुष्य की क्या स्थिति होगी ? क्या वह मोती चन्ना कर जीवित रह सकेगा ?

जिस समय करपदृक्षों से भोजन मिलना बंद हो गया था, उस

ि १८१

समय भगवान् ऋषभदेव इन्द्र का स्मरण नहीं कर सकते थे ? श्राज लोग यंत्र से देवता बुलाना चाहते हैं तो क्या भगवान् ऋषभदेव को देवता बुलाना नहीं श्राता था ? एन्होंने इन्द्र या श्रन्य किसी देवता को न चुला कर अपने हाथ में हल क्यों सँभाला ? भगवान् ऋषभदेव श्रपने हाथ से इल न चलाते तो श्राप हल चलाने को नीच कार्य सममते और कहते कि अगर हल चलाना निंद्य कार्य न होता तो भगवान् हल क्यों न चलाते ? मगर भगवान् ने हल चला कर इस प्रकार के तर्क-वितर्क की जड़ ही उलाड़ फैंकी है।

🖢 🕆 खेती करना पन्द्रह कमीदानों में है या नहीं ?

मकान बनाने के लिए पत्थर खुदवाते हो श्रीर फिर उनसे मकान बनवाते हो, इसमें कमीदान का दोष लगता है या नहीं ?

'नहीं।'

यदि व्यापार के लिए कोई पन्यर खुद्वाता है तो ? 'कमीदान लगता है!'

इसी प्रकार यदि दूसरे को मारने के लिए खेवी की जाय तय तो चाहे कर्मादान लगे, लेकिन दूसरे को पालने के लिए खेती करने में कर्मादान नहीं है। कौन-सा कृत्य कर्मादान है श्रीर कीन-सा नहीं, इस बात का विचार करते समय यह नहीं भूलना... चाहिए कि कमीदानों का संवध न्यापार से है।

कुछ लोग अज्ञानवश खेती को अनार्य धंधा कहते हैं।

[ दिंच्य जीवन

1-4-41

परन्तु यदि प्रज्ञापना सूत्र को निकाल कर देखा जाय तो विदित होगा कि खेती श्रनार्थ धंधा नहीं है, वरन श्रार्थ धंधा है। अगर इसे श्रनार्थ धंधा ठहराया जायगा तो लोगों का जीवित रहना कठिन हो जायगा।

खेती करने में श्रारंभन्धवश्य हाता है। धन्ना श्रागे चल कर खेती का भी त्याग करेंगा श्रीर भगवान ऋषभदेव ने भी खेती का त्याग कर दिया था। श्रारंभ जितना भी त्यागा जाय उतना ही श्रेय है। पर श्रारंभ त्याग में भी विवेक की आवश्य-कता है। आरंभ की भी श्रेणियाँ है। किस श्रेणी पर पहुँच कर किस प्रकार का त्याग करना शास्त्रसंगत है, यह सब विवेक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी धधे के संबंध में यथार्थता का विचार करना चाहिए। भेजी भाँ ति वस्तुतत्त्व की समर्फे बिना, खेती को त्रार्थ-धंघा या अनार्थ-धंघा ठहरा देना न्याययुक्त नहीं है। आप खेती नहीं करते, इस कारण खेती करने की आप श्रनार्थ कर्म मान् बैठते हैं। इससे विपरीत वास्तव में जो श्रनार्थ कर्भ है और जिसे आप करते हैं, उसे आर्य कर्म बवला देते हैं। आप श्रनार्थ कार्थ करते हुए भी श्रार्थ बने रहते हैं और क्रमकों को बिना सममे-वूमे श्रनार्थ ठहरा देते हैं। क्या यह न्याय है ? नहीं।

तात्पर्य यह है कि हल से धन निकलने की बात आज मो मिध्या नहीं मानी जा सकती । धन्ना ने हल का चाँस (कूंड़ ) निकाल दिया और फिर कुषक से कहा—अब धन देखने में समय मत गैंवाओ, चल कर रोटी खा लो । धन्ना की इस निस्पृहता से के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा—यह

कोई देव तो नहीं है ! इसको ऐसी शक्ल है, फिर भी हल चलाने का काम इसने इतनी सुन्दरता से किया ! हल चला कर इसने धन निकाल दिया है और श्रव ऐसी वार्ते करता है—मानो इसके लिए धन कोई वस्तु ही नहीं है । पहले इसे रोटी दे रहा था, तब इसने लेना स्वीकार नहीं किया, श्रव उतावला होकर रोटी माँग रहा है !

किंसान ने धन्ना से कहा—कहाँ तो तुम्हारे यह करतव श्रीर कहाँ मेरे यहाँ की रूखी-सूखी मोटी रोटी ! मोटी रोटी श्रीर मामूली तौर पर ख्वाला हुआ बिना मसाजे शाक तुम खा सकोगे ? मुभो संदेह है कि तुम इन रोटियो को पचा सकोगे; पर लो, खाश्रो।

धन्ना—तुम भी खाओ और मैं भी खाऊँ। मैंने वो एक ही चाँस जोता है, मगर तुमने तो सारा खेत जोता है।

धन्ना और किसान दोनों रोटो खाने लगे। धन्ना को वह मोटी रोटी कैसी छगी होगी ?

'मीठी !'

यद्यि रोटी जाट के घर की है, मोटी है, शाक भो अच्छा-स्वादिष्ट न होगा, लेकिन धन्ना को भूख लगी है। कड़ी भृख में जैसा भोजन मिल जाय वहीं मीठा लगता है।

धनना रोटी खाते-खाते कहता है—राम की वात आज हो याद श्राई। राम शवरी के दिये हुए फल खाकर कहते थे—उन्मण! राजा जनक के घर पट्रस भोजन किया श्रीर माता के हाथ के भोजन का भी स्वाद चखा, लेकिन सच्चा भोजन तो श्राज ही मिला है। महाराज जनक ने दामाद के नाते जिमाया श्रीर माता ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया है ? भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है ? इसे मुम्म से क्या खार्थ है ? इस भोजन में निःस्वार्थता की जो श्रमुपम मधुरता है वह इस भोजन में नहीं थी।

धन्ना भोजन करके जाने लगा। किसान ने कहा—ंजाते कहाँ हो ? यह तुम्हारा धन है। इसे साथ लेते जाम्रो।

कुषक की भावना पर विचार करो । उसने धन्ना को प्रेम-पूर्वक भोजन कराया और उसके खेत में जो धन निकला वह भी धन्ना का ही ! इस भावना से किसान उसे धन ले जाने का आप्रह करता है । वह कहता है—भाई, अपना धन तुन्हीं वंटोरो । सुमें कहाँ कारागार में फँसाते हो !

धन्ना—मैंने तो रोटी के लिए इत चलाया था सो रोटी मिल गई। इसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे खेत में जो निकला वह सब तुम्हारा है।

धन्ना सोचने लगा—यह किसान भी धन्य है। यह कृतपुग्य है। मै सोचता था, मैं त्यागी हूँ। पर मेरे घर में तो धन
भरा था और यह किसान खेती करके पेट पालता है। इसी के
खेत में, इसी के हल से अचान क धन का चरू निकला और
यह कहता है—अपना धन लेते जाओ। इसके त्याग के सामने
मेरा त्याग कीका पड़ गया है। जब मैं घर का उतना धन
छोड़ आया हूँ तो यह धन क्या छं ? अपने भाइयों को सुधारने
के लिए घर का धन छोड़ा तो यह धन मिला। अगर किसान
े सुधार के लिए इसे भी त्याग दूँगा, तो आगे और मिलेगा।

धमं का माहात्म्य साधारण नहीं है। धर्म का आचरण तिक भी गृया नहीं जाता।

धन्ना किसान से श्रपना हाथ छुड़ाकर चल दिया। किसान चिल्लाता ही रहा, लेकिन धन्ना न लीटा।

धन्ना के चले जाने पर किसान सोचने लगा—हम वो खत से केवल अन्न उत्पन्न करने वाले हैं। खेत में ने जो धन निकला है वह मेरा नहीं, राजा का है। इस प्रकार विचार कर वह राजा के पास पहुँचा। उसने राजा से कहा-अाज धन्ना नामक एक द्रिटी-सा दिखाई देने वाला श्रादमी मेरे खेत पर आया था। वह ऊपर से ऐसा मालूम होता था, पर था कोई वडा श्राटमी। इसने रोटी के लिए मेरे खेत में इल चलाया। उसने खेत में एक चाँस निकाला । उसी चाँस में धन का एक चरू निकला। पहले तो मैंने उसे यों ही जिमाना चाहा। पर वह नहीं माना। उसने चौंस चलाया और धन का यह चरू जमीन में में निकल पड़ा। यह चरू या तो इसका है या फिर व्यापका हो सकता है। वह तो उसे ले नहीं गया। श्रय श्राप कृपा कर उसे भँगवा लीजिए। उस चरू पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं उसे नहीं रख सकू गा।

किसान की कैफियत सुन कर {राजा ने यहा—वह निरपृह पुरुष धन्यवाद का भागी है। प्रगर वह सुके मिले तो में उसके पैरों में गिरूँ। पर वह तो चला गया। तुम हो, सो वह धन तुम्हीं अपने पास रहने दो।

किसान—अन्तदाता, जिस धन पर मेरा ध्रिधकार नहीं है, उमे में कैसे रक्खूँ ? इस धन का उपयोग में नहीं कर सहगा।

ने पुत्र के नाते, लेकिन इस भीलनी ने किस नाते जिमाया है ? भीलनी के साथ मेरा क्या रिश्ता है ? उसे मुक्त से क्या खार्थ है ? इस भोजन में नि.स्वार्थता की जो अनुपम मधुरता है वह उस भोजन में नहीं थी।

धन्ना भोजन करके जाने लगा। किसान ने कहा - जाते कहा हो ? यह तुम्हारा धन है। इसे साथ लेते जान्त्रो।

कृषक की भावना पर विचार करो । उसने धनना को प्रेम-पूर्वक भोजन कराया और उसके खेत में जो धन निकला वह भी धनना का ही ! इस भावना से किसान उसे धन लें जाने का आप्रह करता है । वह कहता है—भाई, अपना धन तुम्हीं बंटोरो। सुमें कहाँ कारागार में फँसाते-हो !-

धन्ना—मैंने तो रोटी के लिए हल चलाया था सो रोटी मिल गई। इसके सिवा मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारे खेत में जो निकला वह सब तुम्हारा है।

घनना सोचने लगा—यह किसान भी धन्य है। यह कृत-पुग्य है। मैं सोचता था, मैं त्यागी हूँ। पर मेरे घर में तो धन भरा था श्रीर यह किसान खेती करके पेट पालता है। इसी के खेत में, इसी के हल से श्रचान क धन का चरू निकला श्रीर यह कहता है—अपना धन लेते जाश्रो। इसके त्याग के सामने मेरा त्याग फीका पड़ गया है। जब मैं घर का उतना धन छोड़ आया हूँ तो यह धन क्या छं? अपने भाइयों को सुधारने के लिए घर का धन छोड़ा तो यह धन मिला। श्रगर किसान धुधार के लिए इसे भी त्याग दूँगा, तो आगे श्रीर मिलेगा। धमं का माहात्म्य साधारण नहीं है। धर्म का आचरण तिक भी वृथा नहीं जाता।

धन्ना किसान से अपना हाथ छुड़ाकर चल दिया। किसान चिल्लाता ही रहा, लेकिन धन्ना न लीटा।

धन्ना के चले जाने पर किसान सोचने 'लगा - हम तो खेत से केवल श्रन्त उत्पन्न करने वाले हैं। खेत में से जो धन निकला है वह मेरा नहीं, राजा का है। इस प्रकार विचार कर वह राजा के पास पहुँचा। उसने राजा से कहा—आज धन्ना नामक एक दरिद्री-सा दिखाई देने वाला श्रादमी मेरे खेत पर आया था। वह ऊपर से ऐसा मालुम होता था, पर था कोई बड़ा त्रादमी। खसने रोटी के लिए मेरे खेत में इल चलाया। उसने खेत में एक चौंस निकाखा । उसी चौंस में धन का एक च्छु निकला। पहले तो मैंने उसे यों ही जिमाना चाहा। पर वह नहीं माना। उसने चाँस चलाया और घन की यह चरू जमीन में से निकल पड़ा। यह चरू या तो इसका है या फिर त्र्यापका हो सकता है। वह तो उसे ले नहीं गया। श्रव श्राप कृपा कर उसे मॅगवा लीजिए। उस चरू पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं उसे नहीं रख सकुंगा।

किसान की कैफियत सुन कर {राजा ने कहा—वह निस्पृह पुरुष धन्यवाद का भागी है। श्रगर वह मुफे मिले तो मैं उसके पैरों में गिरूँ। पर वह तो चला गया। तुम हो, सो वह धन तुम्हीं अपने पास रहने दो।

किसान—अन्तदाता, जिस धन पर मेरा श्रिधकार नहीं है, उसे मैं कैसे रक्खूँ ? इस धन का उपयोग मैं नहीं कर सकूगा।

जब किसान घन लेने के लिए किसी, भी प्रकार तैयार न हुआ तो राजा ने घन निकलने के स्थान पर उसी घन से एक गाँव बसा दिया। उस श्राम का नाम रक्खा गया—घनवर्गू। घन्ना के नाम पर उस श्राम को जागीर, करके उसी किसान को उसका पटेल बना दिया गया।

इस कथानक से यह प्रकट है कि जो भगवान का भरोसा रखता है, छौर छपने जीवन को निरपेक्ष बना लेता है, वह धन्ना के समान बन कर कहीं छौर कभी कष्ट नहीं पाता। भगवद्भक्ति का ऐसा ही प्रभाव है। छगर छाप भगवान की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार निस्पृह बनेंगे तो आपको उद्दमी के लिए देश-विदेश नहीं भटकना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं छाकर छापके चरण चूमेगी छौर छापका कल्याण होगा।

महावीर-भवन, देहली ता० ९-१० ३१





श्री आदीश्वर स्वाम। हो, प्रणमूं सिर नामी तुम भणी, प्रभु अन्तरयामी आप । मो पर महेर करीजे हो, मेटीजे चिन्ता मन तणी, म्हारा काटो पुराकृत पाप ॥ श्री० ॥

श्रापने । श्राप्ता को शान्ति देने के लिए प्रार्थना की जाती है श्रीर इसीलिए प्रार्थना के विषय में दो शब्द उचारे जाते हैं। मैं श्राप्त जीवन का प्रार्थनामय देखने के लिए लालायित हूँ। ऐसा

करना कर्त्तन्य भी है श्रीर इसी में श्रात्मा का कल्याण भी है। मेरे विचार में क्या साधक-जीवन में श्रीर क्या गृहस्थ-जीवन में, सर्वत्र सर्वदा प्रार्थना श्रपूर्व वस्तु है। श्रात्म-शान्ति का यह श्रत्यन्त उपयोगी श्रीर सफल साधन है।

मैंने भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना की है। यों तो भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना महाकवियों ने प्रीट् पागिहत्यपूर्ण भाषा में की है। प्रीट् भाषा में उनका गुणानुवाद किया है। किन्तु बाल जीवों के लिए बाल-भाषा में की हुई यह प्रार्थना भी साधारण नहीं है। इसके अतिरिक्त भक्ति में भाषा का नहीं, केवल भावना का महत्व है। जब हृदय में तीज्ञ भक्ति का उद्रोक होता है तब भाषा दासी बन कर दूर खड़ी रहती है। उस समय उसके सीन्दर्थ और बनाव की श्रोर भक्ति-विह्वल पुरुष श्रांख उठा कर भी नहीं देखता।

जैन शास्त्रकारों ने भगवान ऋषभदेव के चरित्र का जो चित्रण किया है, स्तुतिकार ने उसका संकलन करके उन्हें इस स्तुति में स्थान दिया है। हमें यह देखना है कि इस स्तुति का सबसे बड़ा श्रीर प्रधान आदेश क्या है ?

प्रत्येक धर्मसेवक का यह कर्त्तव्य होता है श्रीर उसे यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस धर्म को उसने अपने गले का हार बनाया है, अपने भारमा का आभूषण सममा है, जिस धर्म से अनन्त सुख और अक्षय शान्ति प्राप्त होने का उसे विश्वास है, उस धर्म के लिए किसी भी प्रिय से प्रिय वस्तु को न्योछावर करने से वह पीछे न हटे। जो धर्म को विशेष श्रीर सर्वाधिक कहता है, मगर धर्म के लिए किसी वस्तु का त्याग करने में संकोच करता है, समम्मना चाहिए कि उसने धर्म का महत्व नहीं सममा है।

धर्म के चेत्र में तो भगवान् ऋषभदेव का महान् उपकार है ही, किन्तु संसार-व्यवहार में भी उन्क्रा असीम उपकार है। भगवान् ऋषभदेव ने संसार के प्राणियों को मरने से बचाया है। पुराण की कल्पना है कि जब पृथ्वी पाताल लोक में डूब रही थी, तब भगवान् ने वाराह रूप धारण करके उसका उद्घार किया -था। इस कल्पनी का फलितार्थ है सबार के प्राणियों को संकट से मुक्त करना । भगवान् ऋषभदेव ने जगत् को दुःखीं से 'इवारा-था । जब करपबृक्षों से प्राप्त होने वाले भोजने आदि की मिलना बन्द हो गर्या तब मानव-समाज पर घोर संकट उपस्थित हो गया। इस भीषा सकट के समय भगवान् ऋष्भदेव ने जनता की श्राश्वासन देते हुए कहा—'घवराश्रो मत। श्रव तक कल्पवृक्ष देते थे, अव मैं ऐसी कला बतलाता हूँ, जिसके प्रयोग से तुम दूसरो को देने, योग्य बन जात्रोगे। कल्पवृत्त तुम्हारे हार्थ का खिलीना है। उस पर निर्भर न रह कर आत्मनिर्भर वनो। पर-निर्भरता सदा संताप का मूल है । कोई भी मनुष्य पर-निर्भर रह कर सुखी नहीं रह सकता।'

इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान् ने जगत् को ऐसी कला का दान दिया कि जो वस्तु कल्पवृक्ष से माँगनी पड़ती थी वह घर में ही हो गई। भगवान् की कला के वरदान का फल संसार श्राज भी भोग रहा है। कल्पवृक्षों से जो-जो पदार्थ मिलते थे वह सबके सब भगवान् द्वारा दी हुई कलाओं से भी मिलने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि युगितिया श्राच्छे थे, जिन्हे कुछ करना-धरना नहीं पड़ता था। लेकिन वास्तविकता क्या है ? माँग कर लाना अच्छा है या स्वयं पैदा करके खाना श्राच्छा है ?

जो व्यक्ति भगवान् ऋषभदेव की वताई हुई कला का महत्व नहीं जानता श्रीर विना परिश्रम किये—विना उपार्जन किये— खाना चाहता है, वह भगवान् ऋषभदेव को ही नहीं जानता। ऐसे लोग भगवान् ऋषभदेव की कला का श्रिपमान करने वाले हैं।

यहाँ पर श्राशंका हो सकती है कि भगवान ने जीवनोपयोगी कलाश्रों की शिक्षा तो दी, मगर यांत्रिक कला-श्राष्ट्रनिक विज्ञान, की शिक्षा नहीं दी, इसका क्या कारण है ? भगवान अविशय ज्ञानी—श्रवधिज्ञान के धनी थे, फिर भी क्या उन्हें इस विज्ञान का परिचय नहीं था ?

इस आशंका के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि यह विज्ञान भगवान के ज्ञान से बाहर नहीं था। परन्तु वह संसार की रचा करना चाहते थे, संसार में शान्ति का संचार करना चाहते थे। वे ध्वंस को आमंत्रित करना नहीं चाहते थे। संसार को प्रलय की ओर प्रेरित करना उन्हें अभीष्ट नहीं था। इसी कारण उन्होंने आजकल सरीखे विज्ञान का शिक्षण नहीं दिया। यह विज्ञान मानव जाति के छिए वरदान नहीं, श्रमिशाप है और इसकी बदौलत मनुष्य पशु बनता जा रहा है। भगवान ऋषभदेव मनुष्य को देवत्व की ओर अप्रसर करना चाहते थे तो पशुस्व की ओर घसीट ले जाने वाले विज्ञान का विषेत,

विनाशकारी श्रीर विकृत ज्ञान का उपदेश क्यों देते ? अगर भग-वान इस विज्ञान का उपदेश देते तो, जो संसार कर्ष्यवृक्षों का श्रभाव होने पर भी विनष्ट होने से बचा रहा, वह संसार भी विनाश के गर्त में गिर जाता। जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के श्राविष्कारों में योग दिया है, श्राज वे स्वयं ही उससे घबराने लगे हैं! काउएट टॉल्स्टाय ने श्राधुनिक साइंस का श्रम्ययन करके कहा है कि इस साइस की कृपा से एक दिन संसार भूखों मरने लगेगा।

जमाने से आप लोगों से ही पूछता हूँ कि पचास वर्ष पहले के जमाने से आज के जमाने में क्या अन्तर है ? आज यन्त्रकली में विस्मयजनक अभिवृद्धि हुई है। महीनों की यात्रा घंटों में ही समाप्त हो जाती है। सारे संसार के साथ सब का सिन्नकट सवेष स्थापित हो गया है। भोग और ऐश्वर्य के साधन सरलता से जुटाये जा सकते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी पचास वर्ष पहले मनुष्यों में परस्पर जो प्रेम था, संतोष था, सादगी थी, निराकुलता थी और जीवन-निर्वाह के लिए 'वास्तव में उपयोगी पदार्थों की बहुलता थी, और इन सब सद्गुणों के कारण संसार में जो शान्ति थी वह सब आज कहाँ है ? संसार का गीरव बढ़ाने वाली विभूतियाँ आज क्यों और कैसे विलीनप्राय हो गई है ? आपकी न्याकुलता आज बढ़ी है या घटी है ?

'बढ़ी हैं!'

त्राज वैद्यों श्रीर डाक्टरों की संख्या वढ़ गई है, वकील-वैरिस्टर वढ़ते जाते हैं; लेकिन इनसे रोग श्रीर मुक़दमें घटे हैं या बढ़े हैं ? 'बढ़े हैं !'

भगवान् ऋषभदेव ज्ञानी नहीं थे या उन्हें यह साइंस माछ्म नहीं था, यह बात नहीं है। ऐसा होने पर भी उन्होंने श्राधुनिक विज्ञान की प्रवृत्ति नहीं की। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि भारत के महात्मा गहरे से गहरे विचार में उत्तरते हैं। भगवान् ऋषभदेव ने भौतिक विज्ञान के दुष्परिणामों का विचार करके उसे प्रचलित नहीं किया। किसी को मूठा श्रिभमान न हो, सब समान भाव से रहे, भविष्य में प्रितिकृत परिस्थिति पैदा न हो, इन विचारों से श्राधुनिक भौतिक विज्ञान नहीं, चलाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथ में हल पकड़ा और कुंभार की तरह वर्त न घड़े।

इस प्रकार की कला बता कर भगवान ने समक लिया कि

श्रव मनुष्यों के लिए चारों गितयों के दरवीं खेले हुए हैं।

यह जब तक कार्य नहीं करते थे तब तक नरक में तो नहीं जाते

थे, पर मुक्ति प्राप्त करने के साधनों का भी आचरण नहीं कर

सकते थे। कला बताने के पश्चान भगवान ने सोचा—श्रव तक यह
लोग नरक गित के योग्य काम नहीं करते, थे इस कारण नरक

में नहीं जाते थे; किन्तु श्रव लोग श्रापस में लड़ेंगे-मरेंगे और

नरक में भी जाएँगे। अब इनके लिए नरक का मार्ग भी खुल

गया है। अतएव इन्हें नरक से बचाकर मोक्ष के मार्ग पर कैसे

लगाया जाय ? इस प्रकार विचार कर उन्होंने संसार के समक्ष

एक सुन्दर आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने श्रंपनी संसारयात्रा

समाप्त करने से पूर्व स्वयं संयम प्रहण करके मोक्षमार्ग बताया।

्रतीर्थं कर किसी कर्त्तां वय को सिर्फ कह कर नहीं वरन स्वय करके

भगवान् ऋषभदेव ने यह बताने के लिए संयम धारण किया कि संसार के प्राणी आरंभ-परिप्रह की श्रिप्ति में न जलते रहें। संसार-त्याग का राजमार्ग बताने के लिए भी भगवान् ने श्रपने चार हजार मनुष्यों के परिवार के साथ दीचा धारण की । श्रकेलें भगवान् ऋषभदेव ने ही दीक्षा धारण नहीं की वरन् उन्होंने अपने पुत्रों श्रीर पुत्रियों को भी दीक्षा दी। भगवान् ने पुत्रियों को दीक्षा दी तो क्या यह सममा जा सकता है कि पुत्रियों की शादी करने योग्य धन उनके पास नहीं था ? या पुत्रियों के योग्य घर-वर नहीं मिलता था १ अगर यह बात न थी तो उन्होंने अपनी पुत्रियों को ब्रह्मचारिणी क्यों रक्खा? भगवान ने सोचा - हम जिस मार्ग पर संसार को जगा कर ले जाना चाहते हैं उस मार्ग के पथिक कुटुम्ब सहित बन जाएँगे तो संसार उस मार्गा, पर चलने के लिए उद्यत होगा। लोगों को उस मार्ग की महत्ता का खयाल श्रा जायगा।

आजकल के छोग भी संसार-त्याग श्रीर संयम धारण को श्रेयस्कर सममते हैं श्रीर संसार का त्याग करने वालों की यथाशिक पूजा भी करते हैं, दूसरों को त्याग करने का उपदेश भी देते हैं, मगर जब अपने या श्रपने घर पर भा वनती है तब चुप्पी साध लेते हैं। यही नहीं, विरोध भी करते हैं श्रीर जहाँ तक वश चलता है, संसार-त्यांगे में ठकावट डालने से नहीं मूकते।

१३ दि जी

श्राप चाहते हैं कि समाज में उच्च कोटि के साधु हों, उन्च कोटि की साध्वयाँ हों; लेकिन श्रपने कुटुम्ब को संसार में ही फॅसाये रखना चाहते हैं। श्रगर श्राप प्रतिष्ठित श्रीर रच्च कुदुम्बों के साधु चाहते हैं और श्राप स्वयं भी ऐसे हैं, तो साहस कीजिए। भगवान् ऋपभदेव का पूर्णक्षेण न सही, आंशिक रूप में ही श्रनुकरण कीजिए। भगवान् ने अपने अट्ठानवे पुत्रों को छौर दो कन्याश्रों को दीक्षित किया था। शेष दो पुत्र जो बचे थे सो उन्होंने भी कुछ दिनों बाद दीक्षा लेली थी । इस प्रकार भगवान् दूसरों से जो कार्य कराना चाहते थे, से उन्होंने स्वयं करके दिखा दिया।

दूसरों की श्रालोचना करना जित्रना सरल है, दूसरों की श्रालोचना का पात्र न वनने के लिए समुचित कार्य करना खतना ही कठिन है। आप लोग अगर अपने कुटुम्ब को पहले सुधारेंगे तो दूसरे बहुत-सं लोग श्रापके विना कहे - श्रापका अनुकरण करके ही सुधर जाएँगे। दूसरों से त्याग कराने से पहले श्रापको त्याग करना चाहिए।

स्थाप लोग गुरुकुलो श्रीर विद्यालयों की प्रशंसा करते हैं, समय-समय पर उनके संचालन के लिए स्त्रार्थिक सहायता भी देते हैं; पर अगर श्राप सचमुच ही उन्हें कल्यागाकारी सममते हैं तो उन सरवात्रों में त्रापने बालकों को प्रविष्ट क्यों नहीं कराते ? प्रायः गरीबों के ही बालक उन संस्थाओं में, क्यों हैं ? श्रपने लड़कों को, पढ़ाने के छिए श्राप दूसरी जिंगह भेजें श्रीर दूसरों के लड़कों के लिए इन्हे श्रच्छी बतावें, यह कीन

सा न्याय है ? ऐसी स्थिति में यह संस्थाएँ अच्छी कैसे मानी जाएँगी श्रीर इन में पर्याप्त धन भी कहाँ से श्रायगा ?

भगवान् ने श्रपने ९८ पुत्रों को दीक्षा का माहात्म्य सममाया। भगवान् के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने जब अपने भाइयों से अपनी ुश्चिधीनता स्वीकार करने को कहा, तब उन्होंने उत्तर दिया—पितानी रीतें हमें आपका माई बनाया है, दास नहीं वनाया। हम छोग आपके माई बन कर रह सकते हैं। हम दास बन कर नहीं रह सकते।

श्राज गाँधींजी भी यही कहते हैं। उनका कबन भी यही है कि भारत, इंग्लैएड का मित्र बन कर रहेगा । वह इंग्लैएड का गुरुाम बन कर नहीं रह सकता।

गुलाम वन कर नहीं रह सकता। 'भरत चौदह रत्नों के स्वामी थे। उन्हें ऋपने रत्नी का गर्व हुआ । वह कहने लगे—'मैं चक्रवर्त्ती हूँ । घट खएड भरत त्रेत्र का श्रद्धितीय श्रधिपति हूँ । सम्पूर्ण भरत द्वेत्र में ऐसी कोई भी सत्ता कायम नहीं रह सकती जो मेरी श्रिधीनता स्वीकार न करे । जो मेरी श्रान (श्राज्ञा) न मानेगा, मैं ड्मे कुचल ढूंगा ।'

भरत ने श्रपने भाइयों के पास संदेश भेज दिया—या ती मेरी ऋधीनता स्वीकार करो या युद्ध करने के लिए उद्यत हो नाश्रो। यह संदेश जब मिला तो ९८ भाइयों ने मिल करू परा-मर्श किया-इस स्थिति में हमें क्या करना, चाहिए ? अन्त में **उन्होंने निश्**चय किया — अगर हम लोग रहेंगे तो स्वतन्त्र होकर ही रहेंगे, अन्यथा युद्ध करके अपनी विल चढ़ा देंगे। हम भीवान् म्यपभदेव के पुत्र हैं। भगवान् के पुत्र गुलाम होकर जीवित नहीं

रह सकते। हम गुलामी स्वीकार करके भगवान् के एजवल यश में कालिमा नहीं लगने देगे । गुलामी अन्ततः गुलामी ही है, भले ही वह सगे भाई की ही क्यों न हो ! पिताजी ने हमें स्वतन्त्र किया है श्रतएव हम स्वतन्त्र ही रहेगे। परन्तु हमको तथा भरतजी को पिताजी ने राज्य दिया है। अतएव युद्ध-करने से पहले, इस विषय में पिताजी से सम्मति ले लेना आवश्यक है। पिताजी का निर्णय हमारा छांतिम निर्णय होगा। श्रगर उन्होंने युद्ध करने की सम्मति दी तो हम लोग श्रप्नी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर युद्ध में जूम पड़ेंगे और उनके अनुप्रह से इन्द्र भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा। ऋदाचित् उन्होंने भरतजी के अधीन होने की सलाह दी ती फिर सम्पूर्ण भाव से भरत जी की श्रधीनता खीकार कर छेनी होगी। पिताजी के निर्णय को हम लोग बिना किसी संकोच के, बिना ननु न च किये अंगीकार करेंगे।'

त्रहानवे भाई इस प्रकार निर्णय करके पिता के पास गये। विशिष्ट झानी भगवान पहले-से ही सब बातें जानते थे। जैसे ही यह लोग उनके पास पहुँचे, भगवान ने कहा—तुम भरत द्वारा संताये गये हो। वास्तव में मैंने तुम्हें स्वतन्त्र ही किया है श्रीर स्वतन्त्र रहना ही क्षत्रिय का धर्म है। मगर सर्वश्रेष्ठ स्वतन्त्रता दूसरी ही वस्तु है। चौदह रत्न श्रीर नौ निधियाँ प्राप्त कर लेने पर भी भरत को सन्तोष नहीं हुआ है, यह देख कर भी क्या तुम्हारी श्रांखें नहीं खुलीं? ससार के समस्त पदार्थों की प्राप्ति कदाचित् किसी को हो जाय तब भी सन्तोष के विना शान्ति नहीं मिलती। इससे विपरीत सन्तोपवृत्ति जिसके अन्त करगा में व्याप्त हो जाती है वह

श्रक्रिचन होने पर भी सुख का उपभोग करता है। असंतोष वह लपलपाती हुई व्वाला है जिसमें घृत की त्राहुति देने से निरन्तर वृद्धि ही होती जाती है। अतएव तुम लोग स्विर-चित्त होकर विचार करो ।

ं ऋपने भाई भरत पर क़ुद्ध होना घृथा है। उस-पर दया करके उसे सुधारो । भरत को राज्य के दुकड़े पर श्रिभिमान आ गया है। उसने तुम्हें सताया है, यह अपराध उसका नहीं, वरन् उसमें अहंकार उत्पन्न कर देने वाले राज्य का है। यह राज्य ऐसे-ऐसे अनेक अपराधों और अवगुणों को उत्पन्न करता है। श्रगर तुम्हें इन श्रपराधों श्रीर श्रवगुर्णों से घृणा है तो तुम स्वयं राज्य की लालसा मृत करो । तुम राज्य की तुच्छ समझो और मेरी शरण में आस्त्रो। मेरी शरण में स्त्रा जाने पर न तो तुन्हे भरत की श्रघीनता स्वीकार करनी पड़ेगी श्रीर न युद्ध ही करना पढ़ेगा। इतना ही नहीं, तुम खब प्रकार की परतत्रता से मुक्त हो जास्रोगे। सच्ची स्वाधीनता का यही एक मात्र राजमार्ग है। निस्पृह एवं निरपेक्ष भाव में ही स्वाधीनता है। जहाँ पर पदार्थों के साथ संबंध है, वहाँ पराधीनता अनिवार्य है। पराधीनता की वेड़ियों को काटने का उपाय है-आत्म-निर्भर वनना । तुम पर-पदार्थों के ऋधीन रहो-संसार की वस्तुओं को अपने सुख का साधन सममो और फिर पराधीनता से भी वचना चाहो, यह सभव नहीं है। पूर्ण स्वाधीनता पूर्ण स्वावलम्बन से ही स्त्राती है। श्रतएव श्रपनी भिध्या धारणाश्रों को छोड़ो और मैं जिस पय का श्रपने श्राचरण द्वारा प्रदर्शन कर रहा हूँ, उस पर चलो।

भगवान् का उपदेश सुनकर ९८ भाई मुनि वन गये। भरत

को जब अपने भाइयों के मुनि बन जाने का संवाद मिला तो वह मूर्चिद्धत होकर सिंहासन से गिर पड़ा। श्राँखों से श्रविरल अश्रु-धारा प्रवाहित होने लगी। वह भागा हुश्रा पिता के पास भागा। जब उसने श्रपने भाइयों को मुनि के वेप में देखा तो वह कॉंग उठा। उसके संताप श्रीर पश्रात्ताप का पार न रहा। उसने कहा—भाइयों, में श्रपराधी हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर श्रत्याचार किया है। तुमने मेरे श्रत्याचार को विचित्र तरी के से सहन किया है। साम्राज्य की सुरा के मद में मत्त होकर मैंने तुम्हें घोर कष्ट पहुँचाया है। मैं इन चक्र श्रादि के चक्कर में फँस गया। चौदह रत्नों ने अपने ९८ भाइयों को मुला दिया! मुक्ते क्षमा का दान दो भाइयों, चक्रवर्त्ती भरत श्राज तुम्हारे समन्न क्षमा का भिखारी बना है!

इस प्रकार भरत का श्रीभमान चूर-चूर हो गया। उसका गर्व गल गया। भरत के भाइयों ने भरत का गर्व किस प्रकार चकना-चूर कर दिया ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर है—त्याग से। त्याग में श्रनन्त बल है; श्रीमत सामर्थ्य है। जहाँ संसार के समस्त बल बेकार बन जाते हैं, श्रख्न-शस्त्र निकम्मे हो जाते हैं, वहाँ भी त्यांग का बल अपनी अद्भुत श्रीर श्रमोध शक्ति से कारगर होता है।

इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने अपने ९८ पुत्रो को जैनेन्द्री दीक्षा से दीक्षित किया। बाद में बाहुबली और भरत ने भी संयम धारण किया।

तात्पर्य यह है कि जिसे तुम कर्त्तव्य मानते हो, उसे केवल

मानते ही न रही-बल्कि आचरण में उतारो । अपने कर्त्तव्य की भावना को व्यवहार में लाने की चेष्टा करो। श्रावक के तीन मनोरथों में दीक्षा धारण करने की भावना भी है। श्रावक प्रति-दिन कंचन-कामिनी का त्यागी, श्रकिंचन् श्रनगार बनने की अभिलाषा करता है। ऐसी स्थित में यदि श्रावक के घर का कोई व्यक्ति दीचा घारण करता है तो क्या हानि है ? श्रावक को प्रसन्नतापूर्वक उसका अनुमोदन करना चाहिए और उसमें विन्न-बाधा नहीं डालना चाहिए।

तीर्थंकर भगवान् का श्रनुसरण करके उनके कुटुन्वियों ने, स्तेही जनों ने, तथा श्रन्यान्य पुरुषों ने भी दीक्षा धारण की है। भरत ने जब दीक्षा धारण की. तब उनके अधीनस्य श्रानेक राजात्रों ने उनका चरण-त्रनुसरण किया। ऐसी श्यित में धर्म का माहात्म्य श्रीर धर्म की जागृति क्यों न होती ?

श्राज निर्प्रन्यवर्ग की स्थिति कुछ विषम-सी हो रही है। साधुसमाज और साध्वीसमाज में निरंकुशता फैलंती जाती है। इसका कारण किस प्रकार के पुरुष श्रीर किस प्रकार की महिला को दीक्षा देनी चाहिए, इस बात का पूरी तरह विचार नहीं किया जाना रहा है। दीचा सबंधी नियमों का पालन बहुत कम हो रहा है। इस नियमहीनता का दुष्परिणाम यहाँ तक हुआ है कि अपनी सम्प्रदाय से भिन्न जैन सम्प्रदाय में दीक्षा लेने. के कारण मुकदमेवाजी तक हो जाती है।

साधुसभाज के निरंकुश होने श्रीर साधुता के नियमों में शिथिलता आजाने के कारणों में से एक कारण है-साधुओं के

हाथ में समाज-सुधार का काम होना । श्राज मामाजिक लेख लिखने, वाद्विवाद करने श्रीर इस प्रकार समाज-सुधार करने का भार साधुश्रों पर डाल दिया गया है । समाज-सुधार करने का कार्य दूसरा कोई वर्ग श्रपने हाथ में नहीं ले रहा है । अतएव यह काम भी कई एक साधुओं को श्रपने हाथ में लेना पड़ा है । इसलिए प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप में साधुओं द्वारा ऐसे-ऐसे काम हो जाते हैं जो साधुता के लिए शोभास्पद नहीं कहे जा सकते।

यदि समाज-सुधार का काम साधुवर्ग अपने ऊपर नहीं लेता तो समाज विगडता है और जो समाज लौकिक व्यवहार में ही विगड़ा हुआ होगा उसमें धर्म को स्थिरता किस प्रकार रह सकेगी! व्यवहार से गया-गुजरा समाज धर्म की मर्यादा को कैस कायम रख सकेगा? इस दृष्टि से समाज-सुधार का प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं है।

साधुवर्ग पर जब समाज-सुधार का भार भी होगा तब उनके चारित्र्य की नियम-परम्परा में बाधा पहुँचने से चारित्र्य में न्यूनता आजाना खाभाविक है। इस प्रकार आज का साधुसमाज बड़ी विषम अवस्था में पड़ा हुआ है। एक ओर कुओं, दूसरी ओर खाई-सो दिखाई पड़ती है।

समाज-सुधार का भार साधुओं पर पड़ने का विरिमाण क्या हो सकता है, यह सममने के लिए यितसमाज का उदाहरण मीजूद है। पहले का यित-समाज आज सरीखा नहीं था। ले 6न उसे समाज-सुधार का कार्य अपने हाथ में लेना पड़ा। इसका परिणाम धीरे-धीरे यह हुआ कि सामाजिकता की आंग . होते-होते उनकी प्रयुत्ति यहाँ तक बढ़ी कि वे स्वयं ही पालकी आदि परिप्रह के धारक बन गये। यदि वर्त्तमान साधुश्रों को समाज-सुधार का भार सौंपा गया श्रोर उनमें सामाजिकता की वृद्धि हुई तो उनकी भी ऐसी ही—यतियों जैसी—दशा होना संभव है। श्रतएव साधु समाज के उत्तर समाज-सुधार का बोक न होना ही उत्तम है। साधुश्रों का श्रपना एक अलग कार्यचेत्र है। उससे वाहर निकलकर भिन्न चेत्र में जाना योग्य नहीं है। उनका कार्य-चेत्र भी अत्यन्त विस्तृत श्रीर महत्वपूर्ण है।

श्रव प्रश्न यह उपियत होता है कि ऐसा कीन-सा उपाय है, जिस से समाज-सुधार का श्रावश्यक श्रीर उपयोगी काम भी हो सके श्रीर साधुश्रों को समाज-सुधार में पड़ना न पड़े ?

इमारे समाज में मुख्य दो वर्ग हैं—साधुवर्ग श्रीर श्रावक वर्ग। साधु वर्ग पर उक्त बोम पड़ने से क्या हानियाँ हो सकती हैं, यह वात सामान्य रूप से मैं वतला चुका हूँ। रहा श्रावकवर्ग, सो इसी वर्ग को समाज सुधार की प्रवृत्ति करनी चाहिए। मगर इमारा श्रावकवर्ग दुनियादारों के पचड़ों में इतना श्राधक फँसा रहता है और उसमें शिक्षा का भी इतना श्रभाव है कि वह समाज-सुधार की प्रवृत्ति को यथावत् सचालित नहीं कर सकता। श्रावकों में धर्म सबधी ज्ञान भी इतना पर्याप्त नहीं है, जिससे वे धर्म का लक्ष्य रख कर, धर्ममर्याटा को श्रष्ठ एएए चनाचे रख कर, तदनुकूल समाज-सुधार कर सकें। कदाचिन् कोई विद्वान् श्रावक भिलता भी है तो उसमें श्रावक के योग्य श्रादर्श चरित्र श्रीर क्षत्र ह्यनिष्ठा की भावना पर्याप्त रूप में नहीं पाई जाती। वह गृहस्थी के पचड़ों में पड़ा हुआ होता है; श्रतएव उसकी श्रावश्यकताएँ प्रायः अन्य सामान्य श्रावकों के समान ही होती हैं। ऐसी स्थिति में वह श्रर्थ के धरातल से ऊँचा नहीं उठ श्रीर जो व्यक्ति श्रर्थ के धरातल से ऊपर नहीं वठा है, इसमें निस्पृह, निरपेक्ष भाव के साथ समाज-सुधार के आदर्श कार्य को करने की पूर्ण योग्यता नहीं आती। उमे अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने के लिए श्रीमानो की श्रोर ताकना पड़ता है, उनके समाज-हित-विरोधी कार्यों को सहन करना पड़ता है । इसके श्रविरिक्त त्याग की मात्रा अधिक न होने से समान में उसका पर्याप्त प्रभाव भी नहीं रहता। इस स्थिति में किस उपाय का श्रवलम्बन करना चाहिए जिससे समाजन्सुवार के कार्य में रकावट न श्रावे श्रीर साधुत्रों को भी इस कार्य से श्रलहरा रक्ला जा सके ? आज यही प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है श्रीर उसे हल करना ऋत्यावश्यक है।

मेरी सम्मति के अनुसार इस समस्या का हल ऐसे तीसरे वर्ग की स्थापना करने से ही हो सकता है, जो साधुओं भीर श्रावकों के मध्य का हो । यह वर्ग न तो साधुत्रों में ही परिगणित किया जाय श्रौर न गृह-कार्य करने वाले साधारण श्रावको में ही। इस वर्ग में वे ही व्यक्ति समाविष्ट किये जावें जो ब्रह्मचर्य का श्रनिवार्थ रूप से पालन करें श्रीर श्रकिंचन् हों अर्थात् अपने लिए धन का संप्रह न करें। वे लोग समाज की साक्षी से, धर्मी-चार्य के समक्ष इन दोनों व्रतों को यहए। करें। इस प्रकार के तीसरे त्यागी श्रावक-वर्ग से समाज-सुधार की समस्या भी हल हो जायगी श्रीर धर्म का भो विशेष प्रचार हो सकेगा। साथ ही निर्प्रनथ वर्ग भी दृषित होने से बच जायगा।

इस तीसरे वर्ग से समाज-सुधार के ऋतिरिक्त धर्म को क्या लाभ पहुँचेगा, यह बात सच्चेप में वतला देना आवश्यक है।

मान लीजिए कोई ज्यक्ति धर्म के विषय में लिखित उत्तर चाहता है। साधु अपनी मर्यारा के विरुद्ध किसी को कुछ लिखकर नहीं दे सकता। अतएव ऐसी स्थिति में लिखिन उत्तर न देने के कारण धर्म पर आद्तेष रह जाता है। अगर यह वीसरा वर्ग स्थापित कर लिया जाय तो वह लिखित उत्तर भी दे सकेगा।

इसी प्रकार श्रगर श्रमेरिका या श्रन्य किसी विदेश में सर्व-धर्म-सम्मेलन होता है, वहाँ सभी धर्मों क श्रनुयायी श्रपने-श्रपने धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। ऐसे सम्मेलनों में मुनि सम्मिलित नहीं हो सकते; श्रतएव धर्म-प्रभावना का कार्य कक पड़ता है। यह तीसरा वर्ग ऐसे-ऐसे श्रवसरों पर उपस्थित होकर जैनधर्म की वास्तविक उत्तमता का निरूपण करके धर्म की बहुत कुछ सेवा वजा सकता है। श्राजकल ऐसे सम्मेलनों में बहुधा जैन धर्म के विषय में इतर सहानुभूतिशील व्यक्तियों में भी उतना धर्म के विषय में इतर सहानुभूतिशील व्यक्तियों में भी उतना धर्म विचार नहीं उत्पन्न हो पाता। वे जैनधर्म के गरिमा ज्ञान से विचत रहते हैं। तीसरा वर्ग ऐसे सभी श्रवसरों पर उपयोगी; होगा। इससे धर्म की प्रभावना होगी।

इसके श्रितिरिक्त श्रीर भी बहुतरे कार्य हैं, जो सच्चे सेर्झु-भावी और त्याग-परायण तृतीय वर्ग की स्यापना से सरलता-पूर्वक सम्पन्न किये जा सकेंगे। जैसे साहित्य प्रकाशन श्रीर शिक्षा श्रादि। श्राज यह सब कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहे है। इनमें व्यवस्था लाने के छिए भी तीसरे वग की आवश्यकता है।

तीसरे वर्ग के होने से धार्मिक कार्यों में बड़ी सहायता मिलेगी। यह वर्गन तो साधुपद की मर्यादा में ही विधा रहेगा श्रीर न गृहस्थी के मांमाटों में ही फैंसा होगा। अतएव यह वर्ग धर्म-प्रचार में उसी प्रकार सहायता पहुँचा सकेगा जैसे चित प्रधान ने पहुँचाई थी। धर्म का बोध देने के लिए प्रदेशी राजा की केशी महाराज के पास लाने की आवश्यकता थी। अगर केशी महाराज स्वयं चित प्रधान सं, घोड़े फिराने के बहाने से राजा को श्रपने पास लाने के छिए कहते तो उनकी साधुता किस प्रकार रह सकती थी ? यद्यपि प्रदेशी राजा को धर्म का बोध देने की श्रात्यन्त आवश्यकता थी, फिर भी केशी महाराज-ने चित प्रधान\_-से यह नहीं कहा कि तुम राजा को मेरे पास ले आश्रो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर प्रदेशी रांजा हमारे सन्मुख आवे तो हम उसे धर्म का उपदेश दे सकते हैं। इस स्थिति में तीसरे च्यक्ति की त्र्यावश्यकता थी। राजा धर्म मे सर्वथा पराङ्मुख था। उसे धर्मश्रवण की त्राकाक्षा नहीं थी। महाराज केशी अनगार निस्पृह थे श्रीर उसके पास जाकर धर्म का उपदेश देने से धर्म के महत्व में क्षति पहुँचती थी। ऐसा करने से राजा शायद मुनिराज के किसी प्रकार के स्वार्थ की कल्पना भी करता श्रीर तब उतना प्रभाव न पड़ता। इस स्थिति में तीसरे व्यक्ति से ही काम चल सकता था। तीसगा व्यक्ति चित प्रधान यहाँ उपस्थित होता है श्रीर वह राजा को मुनि की सेवा में उपस्थित करने का सकल्प करता है। चित प्रधान ने मुनिराज से कहा-'महाराज, राजा को धर्मका ज्ञान कराना अत्यावश्यक है। इससे वड़ा उपकार

होगा। मैं घोड़ा फिराने के वहान उसे श्रापकी सेवा में उपस्थित करूँगा। मुनिराज ने चित से न तो ऐसा करने के लिए कहा श्रीर न ऐसा करने से उसे रोका ही। चित बीच का व्यक्ति था। वह राजा को मुनिराज के समीप ले आया श्रीर मुनिराज ने उसे धर्म का घोध देकर न केवल उसी का वरन समस्त प्रजा का भी श्रसीम उपकार किया। तात्पर्य यह है कि तीसरे वर्ग की स्थापना से ऐसे श्रनेक कार्य सम्पन्न हो सकेंगे, जो न साधुश्रा द्वारा होने चाहिए श्रीर न श्रावकों द्वारा हो सकते हैं।

तीसरे वर्ग के होने से एक लाभ श्रीर भी है। आज अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे न तो साधुता का भलीमाँ ति पालन होता है श्रीर न साधुता का ढोंग ही छूटता है। वे साधु का वेप धारण किये हुए साधु की मर्थादा के भीतर नहीं रहतें। तीसरे वर्ग की स्थापना से ऐसे व्यक्ति इस वर्ग में सम्मिलित हो सकेंगे श्रीर साधुत्व के ढोंग के पाप से वच जाएँगे। लोग श्रसाधु को साधु सममने के दोव से वच सकेंगे।

तीसरे वर्ग की स्थापना से यद्यपि साधुश्रों की संख्या घटने की सभावना है और यह भी सभव है कि भविण्य में श्रनेक पुरुष साधु होने के वदले इसी वर्ग मे प्रविष्ट हों, लेकिन इमसे घवड़ाने की श्रावश्यकता नहीं है। साधुता की महत्ता संख्या की विगुलता में नहीं है, वरन चारिज्य की उच्चता श्रीर त्याग की गभीरता में है। उच्च चारित्रवान् और सन्चे त्यागी मुनि श्रस्पसख्यक हों तो भी वे साधु पद की गुरुता का संरक्षण कर सकेंगे। यहुसंख्यक शिथिलाचारी मुनि उस पद के गीरक को घढ़ाने के घड़ले घटाएँ गे ही। अतएव मध्यम वर्ग की स्थापना का परिणाम यह भी होगा कि जो पूर्ण त्यागी और पूर्ण विरक्त होंगे वही साधु बनेंगे और रोष लोग मध्यम वर्ग में सिम्मिलित हो जाएँ गे। इस प्रकार साधुओं की संख्या कदाचित् घटेगी तो भी उनकी महत्ता बढ़ेगी। जो लोग साधुता का पालन पूर्णरूपेण नहीं कर सकते या जिन लोगों के हृदय में साधु बनने की उत्कंठा नहीं है, वे लोग किसी कारण विशेष सं, वेष घारण करके साधु का नाम घारण कर भी लें तो उनसे साधुता के कलंकित होने के अतिरिक्त और क्या लाभ हो सकता है ? इसलिए ऐसें लोगों का मध्यम वर्ग में रहना ही उपयोगी और अयस्कर है। इन सब दृष्टियों से विचार करने पर समाज में तीसरे वर्ग की विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है।

इस समाज में करीब पाँच लाख जनसख्या मानी जाती है।
इनमें से बहुत से धनवान हैं, बहुत से विद्वान हैं, बहुत से
लोकमान्य भी हैं। यदि समाज के सभी न्यक्ति एक ही सूत्र में
संगठित हो जाएँ और भिन्न-भिन्न रूप में बिखरी हुई शक्ति
एकत्र की जा सके तो समाज बहुत-से उपयोगी और उन्ततिकारक
कार्य कर सकता है। यद्यपि समाज में इस समय भी अनेक
उपयोगी कार्य हो रहे हैं पर उनके पीछे संगठन का बल नहीं है।
संगठन का बल न होने के कारण जैसी प्रगति होनी चाहिए वैसी
नहीं हो रही है। बिना पूर्ण संगठन के कोई विशाल योजना कार्य
में नहीं लाई जा सकती। बिखरी हुई छिन्न-भिन्न शक्ति के द्वारा
धारण कार्य ही हो सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षा-

मस्यात्रों को लीजिए। समाज में अनेक शिक्षा-संस्याएँ शिक्षा-प्रचार'का कार्थ कर रही हैं, मगर सब'एक दूसरी से श्रसंबद्ध हैं। किसी भी संस्था का सरी संस्था के साथ सबंध नहीं है। ऐसी श्यिति में किसी भी संस्था को पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता । एक श्रादमी एक संस्था के लिए चदा / मॉॅंगता है तो दूसरा आदमी दृसरी सस्या के लिए। चंदा/देने वाला किमे चंदा दे श्रीर किसे न दे ? उसकी दृष्टि में सभी सस्याएँ एक-सी हैं। वह नहीं जानता कि कीन-सी संस्था किस पैमाने पर क्या कार्य कर रही है ? इसके श्रविरिक्त एक संस्था, जो किसी के चंदे पर चल रही है वह, दूसरी संस्था के स्थापित होने पर. श्रीर श्रभी तक जो चंदा पहली संस्था को भिलता था वह दूसरी को मिलने लगने पर, बैठ जाती है। इस असमजस को दूर करने के लिए अनुभवियां की यह योजना है कि समस्त शिक्षा-संस्थाएँ एक ही किसी तनत्र द्वारा संघालित की जावें, सब के निए सम्मिलित चटा किया जावे श्रीर सब संस्थावें कार्य का वेंटवारा कर लेवें। ऐसा धरने से अनेक लाभ होंगे। कार्यकर्ताश्रों की शक्ति का सदुपयोग होगा, समाज पर व्यय का योक अपेक्षाकृत कम होगा, कार्य सुचारु स्प में होगा, चदा टेने वालों को मुमलाहट न होगी छौर स्वापित होने के पश्चात् किसी भी संस्था के बंद होने का अवसर नहीं आएगा। प्रतुभव की कमी के कारण स्थानीय सस्याश्रों के संचालकों को जो दिक्यत त्राती हैं और व्यवस्था में जो बुटियाँ रह जाती हैं वे भी नधी रहेगी। शिक्षा-संस्थाश्रों का उस्लेख तो यहाँ दशहरण के रूप में क्या गया है। इसी प्रकार के श्रीर भी अनेक कार्य है जो सग-

ठन की अवस्था में सुचार रूप से किये जा सकते हैं श्रीर असंग-ठित अवस्था में अव्यवस्थित रूप से हो रहे हैं। पर यह सब तभी हो सकता है जब समाज संगठित हो जाय।

आज स्थानकवासी जैन कान्फरेंस की कार्यकारिग्री समिति का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के संबंध में प्रकट की गई विज्ञप्ति से ज्ञात होता है कि श्रिधवेशन में साधुसम्मेलन के संबंध में विचार होगा। साधुसम्मेलन के विषय में मै अपने व्यक्तिगन कुछ विचार प्रकट कर देना चाहता हूँ।

मेरी स्पष्ट सम्मति यह है कि जब तक समस्त उपसम्प्रदायां के साधु अपने पृथ्क्-पृथक् शिष्य बनाना तथा पुस्तक आदि अपने अपने अधिकार में रखना छोड़ कर एक ही आचार क श्रधीन न होंगे तथा अपने शिष्य श्रीर शास्त्र श्रादि पूर्ण रूप से उन श्राचार्य को न सौंप देंगे, तब तक संघ की कोई मर्यादा स्थिर रहना कठिन है। यह कार्य चाहे आज हो, चाहे कल हो या बहुत समय बाद हो, परन्तु जबतक ऐसा न हो जायगा तब तक सघ में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली खराबियाँ दूर न होंगी। मुक्ते श्रपनी श्रोर से यह बात प्रसिद्ध करने में किञ्चित् भी संकोच नहीं है कि यदि उक्त रीति से समस्त संघ एक सूत्र में संगठित होता हो तथा शास्त्राज्ञा का पाळन होता हो तो इसके लिए सर्वस्व समर्पण करना मैं श्रापना परम कत्त व्य समस्तता हूँ। हाँ, साधुता को मैंने अपने जीवन का प्राण समम कर अंगीकार किया है, इसलिए उसे श्रगर कोई प्राण लेने का भय बतलाकर भी छुड़ाना चाहे तो भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता। श्रलवत्ता

साधुता के श्रतिरिक्त श्रीर सब कुछ--डपाधि, शिष्य, शास्त्र आदि छोड़ने में मुफे तनिक भी संकोच नहीं हो सकता।

तात्पर्य यह है कि सब साधुत्रों की एक ही समाचारी हो, सबं का एक ही आचार्य हो ऋौर उसी एक ऋाचार्य की 'नेश्राय' में शिष्य तथा शास्त्र स्त्रादि रहे, तभी साधु-सम्मेलन सफल हो सकता है।

कदाचित् एक साथ इतना अप्रगामी कदम न उठाया जा सके-सब सम्प्रदाय एक न हो सकें, श्रीर प्रत्येक सम्प्रदाय अपने-श्रपने आचार्य की 'नेश्राय' में शास्त्र तथा शिष्य रख कर शुद्ध समाचारी वना लें तव भी साधु-सम्मेलन से कुछ लाभ उठाया जा सकता है। प्रथम इतना कार्य हो जाने पर फिर कभी संगठन की मर्यादा वढाई जा केगी। मगर इतना भी अगर न हुआ तो साधु-सम्मेलन की सफलता सदिग्ध है।

श्रावकगण । श्रमणोत्तम भगवान् महावीर के संघ के श्रभ्यु-द्य फे लिए हम होग अपनी प्रतिष्टा-पद्प्पन त्यागने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप लोग कुन्न भी त्याग न कर सर्वेंगे ? अगर श्राप लोग कंवल वीन-वीन मधीने का समय संघ के ऐत स्याग दें और वह समय ाधु-सम्मेलन की इस योजना को सफल बनाने में तथा एक समाचारी तैयार कराने में लगा देवें तो श्रापके इस अल्प त्याग से संघ का घहुत कल्याण होगा।

अपना समाज लोंकाशाह की समाचारी पर है। लोंकाशाह भी भावक ही थे। उनकी सताचारी के पन्ने श्रभी द्वय नहीं गये हैं। वे ऋष भी विद्यमान हैं। इस समाचारी को निकलवा कर, १४ दि. जी.

उसमें समयानुसार शास्त्रसंगत सुधार किया जावे और उस पर प्रधान-प्रधान सुनियों की सम्मित ली जाय। तत्पश्चात् सब की सम्मित से एक शास्त्रसम्मत समाचारी बना कर सब सन्तों से पूछ लिया जाय कि यह आपको स्वीकृत है या नहीं ? जो साधु उसे स्वीकार करें उन्हीं को अगर सम्मेलन में सम्मिलित किया जाय तो सम्मेलन को सफल बनाया जा सकेगा। जो साधु उसे स्वीकार न करें, उन्हें वृथा कष्ट देने से कोई लाभ न होगा।

ऐसा करने से यह भी प्रकट हो जायगा कि कीन-कौन सत साधु-सम्मेलन से सहमत हैं और कौन सहमत नहीं हैं ? यहीं नहीं, यह समाचारी, संगठन के लिए किये जाने वाले त्याग की कसीटी का काम देगी। इसके आधार पर सम्मेलन के भविष्य का बहुत कुछ अनुमान किया जा सकेगा।

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है। समा-चारी के संबंध में मैने जो कथन किया है उसका आश्राय यह नहीं है कि आज दिसी सम्प्रदाय की समाचारी शुद्ध नहीं है। आज भी शुद्ध समाचारी का पालन करने वाले सम्प्रदाय हैं। हाँ, जिस सम्प्रदाय में जो श्रुटि हो उसे वह दूर कर देना चाहिए और सब सम्प्रदायों की समाचारी में एकरूपता लानी चाहिए। समाचारी में एकरूपता लाये बिना संगठन की भूमिका ही

मित्रो । जब तक श्रावक, संघ के अभ्युद्य के लिए त्याग का भाव प्रदर्शित नहीं करेंगे और जब तक सब सन्तों की समा-चारी एक नहीं हो जायगी, तब तक ऐसी कोई विशाल और प्रगतिशील योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।

कागज पर लिखे हुए प्रस्तावों श्रीर निर्णयों के मोहजाल में फॅसने से कुछ भी लाभ न होगा। श्राज तक न जाने कितने मुन्दर-सुन्दर प्रस्ताव विभिन्न सम्मेलनों श्रीर समाजों ने स्वीकृत करके श्रपनी फाइलों में रख छोड़े हैं। उन प्रस्तावों में जनता का कुछ लाभ नहीं हुआ। प्रस्ताव वहीं लाभदायक होते हैं जो ठोस बुनियाद पर स्वीकार किये जाते हैं श्रीर कार्य-परिशात किये जाते हैं। साधुसम्मेलन इस प्रकार की कार्यवाही का श्रप-वाद वने, यह मेरी हार्दिक डन्छा है। ऐसा होने से ही संघ की दन्ति और श्रापका कल्पाण होगा।

महावीर-भवन. ता० १०-१०-३१

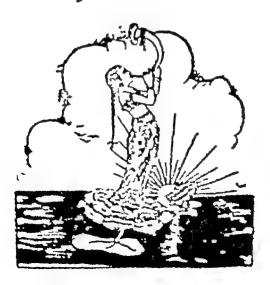

टसमें समयानुसार शास्त्रसंगत सुधार किया जावे और उस पर प्रधान-प्रधान मुनियों की मन्मति ली जाय । तत्प्रधात् सब की मन्मति में एक शास्त्रसम्मत समाचारी बना कर सब सन्तों से पृद्र लिया जाय कि यह श्रापको स्वीकृत है या नहीं ? जो साधु उम स्वीकार करें उन्हीं को श्रगर सम्मेलन में सम्मिलित किया जाय तो सम्मेलन को सफल बनाया जा सकेगा। जो साधु उसे स्वीकार न करें, उन्हें बुधा कष्ट देने से कोई लाभ न होगा।

ऐमा करने से यह भी प्रकट हो जायगा कि कीन-कीन सत माधु-सम्मेलन से महमत हैं श्रीर कीन सहमत नहीं हैं ? यहीं नहीं, यह ममाचारी, संगठन के लिए किये जाने वाले त्याग की कमीटी का काम देगी। इसके श्राधार पर सम्मेलन के भविष्य का बहुत कुछ अनुमान किया जा सकेगा।

यहाँ एक वात सपट कर देने की आवश्यकता है। समा-चारी के संबंध में मेंने जो कथन किया है उसका श्राशय यह नहीं है कि आज किसी सम्प्रदाय की समाचारी शुद्ध नहीं है। प्याज भी शुद्ध समाचारी का पालन करने वाले सम्प्रदाय हैं। हाँ, जिस सम्प्रदाय में जो शुटि हो उसे वह दूर कर देना चाहिए श्लीर सब सम्प्रदायों की समाचारी में एकह्दपता लानी चाहिए। समाचारों में एकह्दपता लाये बिना संगठन की भूमिका ही नहीं धननीं।

मिनो । जब नक श्रावक, सघ के श्र-युद्य के लिए स्थान का भाव भइतित नहीं करेंने श्रीर जब नक सब सन्तों की समा-कारी एक नहीं हो जायती, नब नक ऐसी कोई विशान श्रीर धारिसीत योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।

कागज पर लिखे हुए प्रस्तावों श्रीर निर्णयो के मोहजाल में फॅसने से कुछ भी लाभ न होगा। श्राज तक न जाने कितने सुन्दर-सुन्दर प्रस्ताव विभिन्न सम्मेलनों श्रीर समाजों ने स्वीकृत करके श्रपनी फाइलों में रख छोड़े हैं। उन प्रस्तावो से जनता का कुछ लाभ नहीं हुआ। प्रस्ताव वहीं लाभदायक होते हैं जो ठोस बुनियाद पर स्वीकार किये जाते हैं श्रीर कार्य-परिखत किये जाते हैं। साधुसम्मेलन इस प्रकार की कार्यवाही का श्रप-वाद वने, यह मेरी हार्दिक इन्छा है। ऐसा होने से ही सघ की रन्नति ऋौर श्रापका कल्यांग होगा।

्महावीर्-भवन, ता० १०-१०-३१





## - किंगड़ी कीन सुकारे नाथ

دهايه

प्रार्थना

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी ॥



यह भगवान् मिललनाथ की प्रार्थना की गई है। परमात्मा की प्रार्थना जीवन के उच्च होने की डोरी है। प्रार्थना से श्रात्मा उर्ध्वगामी बनता है। प्रार्थना करने वाला श्रीर जिसकी प्रार्थना की जाय वह, कैसे हों, इसमें मतभेद हो सकता है। यों तो प्रत्येक श्रास्तिक किसी न किसी रूप में परमात्मा की प्रार्थना करता है और प्रार्थना द्वारा श्रास्मा को ऊपर चढ़ाने की इच्छा

रखता है, परन्तु सब प्रकार की प्रार्थनाओं में विशेष प्रार्थना कीन-सी है, यह विचारणीय बात है।

श्रार्थ देश के निवासियों द्वारा की जाने वाली परमात्मा की प्रार्थना में श्रीर श्रार्थ देश से बाहर वालों की प्रार्थना में बहुत श्रन्तर है। वह अन्तर इतना श्रिधक है जितना आकाश और ध्वी में है। श्रार्थ देश से बाहर के लोगों की श्रार्थना में गुलामी का भाव भरा रहता है। वे सममते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति—विशेष है श्रीर हम सब उसके श्रधीनस्थ जीव हैं। हम श्रपनी सहायता करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। जैसे राजा के सामने किसी चीज की याचना करने से राजा सहायता देता है, उसी श्रकार ईश्वर हम से बड़ा है, हम उसकी प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी कुछ मदद करेगा।

श्रार्थ देश से वाहर के लोगों की प्रार्थना की मूल दृष्टि यह है। जब इंग्लैयड और जर्मनी में युद्ध चला था तब बादशाह तथा अन्य ईसाई लोग गिर्जाघर में जाकर प्रार्थना करते थे। वह प्रार्थना क्या थी ? बस, यही कि—'हे परमात्मा, जर्मनी को हरा दे श्रीर हमें विजय दे।' मगर यह बात विचारणीय है कि परमात्मा ऐसा क्यों करेगा ? क्या वह इंग्लैंड का ही है ? जर्मन प्रजा क्या उसकी प्रजा नहीं है ? इसके सिवा जैसे इंग्लैंड में परमात्मा से अपनी विजय की श्रीर जर्मनी के पराजय की प्रार्थना की जाती है, उसी प्रकार जर्मनी में भी तो श्रपनी विजय श्रीर शत्रु के पराजय की प्रार्थना की जाती है ! ऐसी दशा में तुम्हीं सोचो कि परमात्मा किसकी प्रार्थना स्वीकार करें और किसकी श्रस्वीकार

करें ? वह कहाँ जाए ? किसे जय दिलावे और किसे पराजय दिलाने ? ईश्वर के लिए तो दोनों देश समान हैं। अगर यह स्त्रयाल किया जाता हो कि ईश्वर तुन्हारा ही है, वह शत्रु-देश का नहीं है, तब तो तुम ईश्वर के ईश्वरत्व में ही वट्टा लगाते हो। इस मान्यता से ईश्वर का ईश्वरत्व छिन जाता है। फिर या तो कोई ईश्वर न ठहर सकेगा या अलग-अलग देशों के त्रालग-अछग ईश्वर मान लेने पड़ेंगे।

किर भो यह, बीमारी इतने से ही शान्त न होगी। जब किसी एक ही देश के दो प्रान्तों में मगड़ा खड़ा होगा तब प्रान्त-प्रान्त का ईश्वर भी अलग-अलग हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर की अनेकता का रोग फैलते -फैलते व्यक्तियों तक पहुँ चेगा श्रीर एक-एक व्यक्ति का ईश्वर-भी अलग-अलग किएत करना पड़ेगा । अब सोचना चाहिए कि ऐसा ईश्वर क्या दरअसंल ईश्वर कहलाएगा ? लोगों में आपस में लड़ने की पाशविक वृत्ति इतनी श्रधिक बढ़ी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान् को भी श्रक्षता नहीं छोंड़ना चाहते। ईश्वर को भी लड़ाई में शामिल करना चाहते हैं ! श्रगर उनका वश चले तो वे सांड़ो की तरह अपने-अपने भगवान् को लड़ा-भिड़ा कर तमाशा देखें और अपनी पशुता प्रदर्शित करें। पर उनसे ऐसा करते नहीं 'बनता। इस कारण परमात्मा से अपनी विजय और शत्रु की पराजय की प्रार्थना करके ही संतोष मान लेते हैं।

लेकिन इस संबंध में त्राज कुछ नहीं कहना है। हम तो यहाँ सिर्फ प्रार्थना के मूल में रही हुई भावना की ही आलोचना करना चाहते हैं। उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से सममा जा

सकता है कि आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना में बडा बेढगापन है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की जड़ में गुलामी का भाव भरा हुआ है। उनके समीप ईश्वर के लिए भी समानता का सिद्धान्त नहीं है। वे ईश्वर को भी समभावी के रूप में नहीं देखना चाहते।

वास्तव में आत्मा और ईश्वर एक ही है। केवल प्रकृति के भेद से और कर्म की उपाधि से आत्मा और परमात्मा में अन्तर दिखाई देता है। लोगों ने भ्रम और अज्ञान के वश होकर ईश्वर को ज्यक्ति विशेष के रूप में कल्पित कर लिया है। वास्तव में ईश्वर कोई स्वतंत्र ज्यक्ति रूप सत्ता नहीं है, वह आत्मा की ग्रुद्ध और स्वामाविक अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है। ईश्वर कहता है—कर्म का नाश करो। कर्म का नाश करने से में और तू एक हैं। आज जो प्राणी संसारी है, कर्मों से लिप्त होने के कारण शरीरधारी है और अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा है, वह कुछ दिन बीतने पर कर्मों का सर्वथा क्षीण करके, अशरीर वन कर परमात्मा हो जात्में परमात्मा था सिद्ध कोई भिन्न ज्यक्ति नहीं है।

परमात्मा का यही श्रादेश है—'मुर्म में श्रीर तुममें कोई मौलिक श्रन्तर नहीं है। जो कुछ भी अन्तर श्राज दृष्टिगोचर होता है, वह सब श्रीपधिक है, श्रागन्तुक है श्रीर एक दिन वह मिट जायगा। इस श्रीपधिक श्रन्तर को हटा दे, मैं श्रीर तू एक हो जाएँ गे।'

X

X

संसार में अनेक प्रकार की क्रान्तियाँ हुई हैं और हो रही हैं। किसी ने क्रान्ति के द्वारा साम्य पैदा किया है, किसी ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। लेकिन क्रान्ति द्वारा वन्धुता किसी ने पैदा नहीं की,। वन्धुता पैदा करने का काम भारतवर्ष के हिस्से में आया है। यद्यपि यह बात सर्वमाधारण को सममाने की आवश्यकता है, किर भी अगर गंभीरता से विचार किया जाय तो माछ्म होता है कि जैनधर्म का अन्तिम उद्देश्य, प्रधान सिद्धान्त वन्धुता प्रकट करना है। जैनधर्म में जिस आचार प्रणालिका का प्रतिपादन किया गया है, उसके अन्तरज्ञ की परीक्षा करने से यह बात निर्ववाद हो जाती है। वास्तव में जैनधर्म बन्धुता की शिक्षा देने और उसका प्रचार करने के लिए हैं

संसार के सभी मनुष्य समान होकर रहे, इस प्रकार का साम्यवाद कभी समस्त संसार में फैल सकता है; लेकिन उस समानता के भीतर जब तक बन्धुता न होगी तब तक उसकी नींव बाळ पर खड़ी हुई ही समम्मना चाहिये। वायु के एक मकोरे से ही साम्यवाद की नींव हिल जायगी श्रीर उसके श्राधार पर निर्मित की हुई इमारत धूळ में मिल जायगी। साम्य के सिद्धान्त को श्रागर सजीव बनाया जा सकता है तो केवल उसमें बन्धुता की भावना का सम्मिश्रण करके ही। यही नहीं बन्धुताहीन साम्यवाद विनाश का कारण बन जाता है। इसके लिए इस का उदाहरण मीजूद है। इस ने अपने साम्यवाद के लिए हसारों मनुष्यों की हत्या की है। जो भी देश इस की तरह कोरा साम्यवाद श्रपनाने जायगा श्रीर बन्धुता को उससे पहले नहीं श्रपना लेगा, वह अशान्ति का बीजारोपण ही करेगा।

वन्धुता किसी ज्ञानी के भाव से ही प्रकट हो सकती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि सुख, दु'ख या दबाव से किसी काम को मत करो; किन्तु प्रत्येक कार्य के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करो। श्राध्यात्मिक शक्ति में इतना सामध्ये और चमत्कार है कि वह दूसरों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें तुरंत अपने वश में कर लेगी।

उदाहरण के लिए चएडकीशिक को लीजिए। चएडकीशिक को बुरा कहने वाले, उससे छड़ने वाले, बहुत थे; बहुत से लोग उसे मार कर 'समता' स्थापित करना चाहते थे, पर बन्धुता के बिना ऐसा नहीं हो सका। 'समता' के लिए हिंसात्मक भावों से लड़ने वाला यदि निर्वल हो स्रोर प्रतिपक्षी सबल हो, तो वह लड़ने वाला मारा जाता है। चएडकीशिक को कई लोग मारने गये, लेकिन वे खुद ही मारे गये। जो चएडकीशिक इतना प्रवल था, जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उसी चएडकीशिक को बन्धुता की प्रवल भावना से परिपूर्ण भगवान महावीर स्वामी ने स्थायास ही जीत लिया।

तात्वर्थ यह है कि जगत में शान्ति स्थापित करने के लिए साम्य की श्रावश्यकता तो है, मग बन्धुता के बिना शान्ति-स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। साम्य की स्थापना करते समय यदि बन्धुता की प्रतिष्ठा नहीं की गई तो मारकाट और श्रशान्ति हुए बिना नहीं रहेगी।

त्राज श्रपने श्रापको 'जैन' कहने श्रीर कहलाने वाले, लोग भले ही संख्या में कम हों, लेकिन भगवान् माहावीर का बन्धुता का सिद्धान्त समस्त संसार में आदर्श माना जाता है। मानव- समाज ने इस सिद्धान्त के विरुद्ध व्यवहार करके जो बुरे परिणाम भुगते हैं श्रीर श्राजकल भी भुगत रहा है, उन्होने बन्धुता की भावना की श्रावश्यकता सिद्ध कर दी है श्रीर श्रव प्रत्येक राष्ट्र उसे प्राप्त करने में गौरव सममता है, भले ही वह उसे प्राप्त करने में अपनी लाचारी श्रनुभव करता हो।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

हमारे यहाँ गांधीजी भगवान के इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने की प्रवल चेष्टा कर रहे हैं। यही कारण है कि जैसे प्राचीन भारतीय महापुरुषों की जयन्ती मनाई जाती है, उसी प्रकार उनकी भी जयन्ती मनाई जाने लगी है। गांधीजी का जन्मदिवस सम्पूर्ण भारतवर्ष में क्यों मनाया जाता है, यह एक विचार करने योग्य विषय है। उनका जन्म काठियावाड़ प्रान्त में हुआ था, सो दूसरे प्रान्त वालों को क्या प्रयोजन है जो वे उनका जन्मदिन मनाते श्रीर उस दिन प्रसन्नता का श्रनुभव करते हैं।

इसका कारण यह है कि अब तक जिधर देखों डंघर ही हिसा का ताएडव नृत्य हो रहा था। फ्रांस की स्वतंत्रता और रूस की वन्धुताहीन समता ने भी मारकाट मचाई थी। जिज भी यूरोप भर में और यूरोप की बदौलत समस्त संसार में हिंसा का नंगा नाच हा रहा है। हिंसा के द्वारा फ्रांस ने जो स्वाधीनता प्राप्त की थी वह हिंसा के ही द्वारा छिन गई है और वन्धुता की भावना के अभाव में रूस की नैया भी हवाहोल हो रही है। संपादक लेकिन वन्धुता के सिद्धान्त को अहिसा की दिव्य राक्ति को, आज भी गांधीजी दाव के साथ जगत के समक्ष उप-

स्थित कर रहे हैं। भारत में अहिसात्मक क्रान्ति करके गांधीजी ने लोगों के इस विश्वास को भंग कर दिया है कि अहिंसा द्वारा क्रान्ति होना असंभव है।

यद्यपि यह सिद्धान्त नवीन नहीं है श्रौर शायद कभी किसी श्रभूतपूर्व सिद्धान्त का आविष्कार होता भी नहीं है; भगवान् महावीर ने न केवल श्रपनी दिव्यक्ष्मिन से वरन् श्रपने जीवन-व्यवहार से भी श्रहिसा का उपदेश दिया था; परन्तु शास्त्रों की बातें तब तक मालूम नहीं होतीं जब तक कि स्वार्थ छोड़कर और संसार का सेवक बनकर उन्हें बताने के लिए कोई धीर-वीर पुरुष खड़ा नहीं होता। जब स्वार्थ और श्रभिमान श्रादि दोषों को त्याग कर अहिंसा का महा लेकर कोई खड़ा हो, जाता है तभी श्रहिंसा की अद्भुत शक्ति का पता लगता है और तभी बन्धुता का प्रचार किया जा सकता है। गांधीजी यही कर रहे हैं, इसीलिए उनका जन्मिदन इतने हर्ष एवं उतसाह से मनाया जा रहा है।

मैंने एक दिन कहा था कि साधारणतया छोगों ने जीवो को न मारने में ही अहिंसा मान रक्खी है और इतने में ही अहिंसा की समाप्ति मान ली है। मगर हिंसा न करना ही श्रहिंसा नहीं है। हिंसा का श्रमाव श्रहिंसा का सिर्फ एक रूप है। 'अहिंसा' राब्द निषधवाचक है। मगर इस निषध में विधि का सर्वथा श्रमाव नहीं सममना चाहिए। अहिंसा के दो श्रर्थ होते हैं—एक साहश्य श्रथ श्रीर दूसरा विरोध श्रर्थ। सस्कृत व्याकरण के अनुसार इसे यों कहना चाहिए कि श्रहिंसा राब्द में नव्य समास है। नव्य समास दो प्रकार का होता है—पर्युदास और प्रसब्य। पर्युदास

नञ् समास सदृश्य का प्राह्क होता है। जैसे क्रिसी ने कहा—'मैं श्रवाह्मण हूँ।' इस कथन का अर्थ यह हुश्रा कि मैं वाह्मण नहीं वरन् क्षत्रिय, वैश्य या श्रीर कोई हूँ। इस प्रकार यहाँ वाह्मणत्व के निषेध के माथ किसी का विधान भी होता ही है। दूसरा नञ् समास प्रसज्य है, जो निषेध की मुख्यता लेकर अर्थ का प्रतिपादन करता है।

तात्पर्य यह है कि 'श्रहिसा' शब्द को लोगों ने हिंसा के श्रभाव-अर्थ में तो समझ लिया है मगर उससे जो विधि-अर्थ निकलता है उसकी श्रोर बहुत कम लक्ष्य दिया जाता है। श्रहिसा का विधि-अर्थ है—मैत्री, बन्धुता, सर्वभूत-प्रेम। जिसने मैत्री या बन्धुता की भावना जागृत नहीं की है उसके हृदय में श्रहिंसा का सर्वागीण विकास नहीं हुआ है। श्रहिंसा के इस विधि-अर्थ को श्राराधन करते हुए हिसा का विरोध करना भी श्रहिंसा है। चाहे प्राण जावे लेकिन हिसा का विरोध करे। हीं, हिंसक का विरोध न करे। यदि हिसक का विरोध किया, तब तो प्रतिहिंसा हो जायगी, जो हिंसा ही है। सच्चा श्रहिंसक, श्रहिंसा के लिए हिंसा करना स्वीकार नहीं कर सकता।

यदि जीव को न मारना ही श्रिहसा होती तो भगवान् महाबीर चएडकीशिक सर्प से युद्ध क्यों करते ? उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा कि—श्रगर संसार मरता है तो हम चएडकोशिक से युद्ध क्यों करें ? मैं स्वयं तो किसी जीव को मारता नहीं, श्रीर न-मारने में ही अहिंसा की परिसमाप्ति हो जाती है, फिर मुमें चएडकीशिक से युद्ध करने का क्या प्रयोजन है ? लेकिन वास्तविक बात यह है कि न-मारने में ही ऋहिंसा की इतिश्री नहीं होती। ऐसा होता तो हम लोग भगवान के लिए यह क्यों गाते-

विगदी कौन सुधारे नाथ बिन ॥ बिगडी०॥
साधु सरोषी हुआ चग्डकोशी, पत्रृंग महा दुखदाई रे।
दक दिया जब प्रभु प्रतिबोध्यो, दियो स्वर्ग सुखदाई रे॥
विगदी कौन सुधारे०॥

हे प्रभो ! तेरे सिवाय बिगड़ी को सुधारने वाला श्रीर कीव है ? साधु ने तो यह बिगाड़ किया कि उसे क्रोध भाया। इस क्रोध के कारण वह सांप बना । इस बिगड़ी बात को बिगाड़ने वाले—लाठी मार कर श्रीर क्रोध पैदा कराने वाले—तो बहुत थे, लेकिन सुधारने वाला श्रापके सिवाय श्रीर कीन था ?

संसार में रात-दिन यही होता दिखाई देता है कि बिगड़ी बात को और बिगाड़ने वाले बहुतेरे होते हैं। गाली के बदले गाली देने वाले कम नहीं हैं। लोग यह नहीं सोचते कि गाली तो स्वयं बिगड़ी हुई है, किर भी हम उसे गाली देकर सुधार क्या करते हैं ? गाली देने से तो पहले गाली देने वाले का अन्त: करण और जलता है और वह आग आज नहीं तो कल निकलेगी ही। उससे नया बैर ही बँधेगा। सुधार नहीं होगा।

सुधार तो सभी चाहते हैं, लेकिन सुधार के मार्ग भिन्त-भिन्न मान लिए गये हैं। एक ही लक्ष्य पर पहुँचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं; परन्तु जो मार्ग लक्ष्य के प्रतिकूल है, उसे अपनाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं कहला सकता। सुधार के विषय में यही बात है। कोई-कोई मारपीट कर सुधार करना चाहते हैं; जैसे क्रांतिकारी दल के भाई हिंसा द्वारा भारत को स्वतन्त्र करके उसकी स्थिति का सुधार करना चाहते हैं। लेकिन यह मार्ग भून से भरा है। हाँ, ससार को सताने वाले लोग चएड-कौशिक के समान अवश्य हैं, लेकिन उन विगड़े हुआों को वम या रिवास्वर के बल पर सुधारने की इच्छा रखना तो विगड़ी को और विगाड़ना है। विगड़ी को सुधारने का उपाय वही है जो भग-वान ने चएडकौशिक की विगड़ी को सुधारने के लिए किया है।

भगवान् महावीर की भक्ति विगड़ी को श्रीर-विगाड़ने के लिए नहीं है। उनकी प्रार्थना इसलिये नहीं है कि दूसरे का परा-जय हो श्रीर हमारी विजय हो। भगवान् की प्रार्थना विगड़ी को सुधारने के लिए है।

कोई आदमी कितना भी बुरा क्यों न हो, किर भी वह चएडकीशिक सर्प सरीखा तो नहीं होगा। भगवान् ने उस बिगड़े हुए को सुधारने के लिए बन्धुता प्रकट की थी। अतएव मार-पीट कर बिगड़ी को सुधारने के लिए बिगड़ी का मार्ग अप-नाना और उससे सुधार की आशा करना एकान्त भूल है। सुधार का जो मार्ग भगवान ने अपने जीवन व्यवहार द्वारा प्रकाशित किया है, वहीं सुधार का राजमार्ग है।

कहाँ तो भगवान् महावीर का जगतारक और इंद्रपूजित शरीर श्रीर कहाँ चरहकौशिक जैसे पापी के दांत ?/फिर भी भगवान् ने श्रपने परमकल्यार्णकारो शरीर पर उससे ढंक लगवा कर बन्धुता प्रकटं की श्रीर उस बिगड़े हुए को सुधार दिया। उसे उन्होंने श्रधोगामी से ऊर्धिगामी बना दिया। श्रन्धकार से प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया। उसके कल्यागा का पथ प्रशस्त कर दिया। बुराई का सदा के लिए अन्त कर दिया।

श्राज गांधीजी का जो जनम-दिन मनाया जा रहा है, सो उनके शरीर के कारण नहीं ( उनका शरीर केवल हाड़ों की एक गठडी-सा है। वह बहुत खूबसूरत भी नहीं है श्रीर मोटा-ताजा भी नहीं है। ऐसे शरीर पर श्राभूषण पहनना तो दूर रहा, पूरे वस भी धारण किये हुए नहीं हैं। मोटे से कृपड़े की एक लंगोटी शरीर के कुछ हिस्से को हैं के हुए है। ऐसा होने पर भी उनकी जन्मतिथि क्यों. मनाई जा रही है ? इस पर एकाप्र होकर विचार करों।

निस पुरुष की नम्म-तिथि मनाई जाती हो, उसके जीवन के सिद्धान्तों का सर्व साधारण में प्रचार किया जाय, उसके जग-त्कल्याणकारी श्रादशों को प्रम्तुत किया जाय, उसके प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करके उसके गुणों के प्रति श्राद्दर ल्यक्त किया जाय, तभी उसकी जयन्ती मनाने का उद्देश्य सफल होता है और वही उसकी सची जयन्ती है। पर आज जयन्ती मनाने में भी गलती हो रही है। कृष्णजन्माष्टमी, महावीर-जयन्ती, शिव-रात्रिं श्रादि मनाने में हजारों रुपयों का पानी किया जाता है। ऐसा करने से गरीबों और दुिलयों को क्या लाभ होता है ? इससे उनका दुःख बढ़ता है या घटता है ? भगवान के जन्म के समय इन्द्र ने जो उत्सव किया था, वह उत्सव उसने भगवान के रूप या श्राकृति श्रादि के कारण नहीं किया था, किन्तु भगवान जिन कार्यों को भविष्य में करने वाले थे, उन कार्यों को

इन्द्र ने श्रपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा जानकर उत्सन्न किया था। हम लोग भविष्य नहीं जानते, लेकिन जिन कार्यों के करने से हम भगवान को मानते-पूजते हैं, उन कार्यों को तो जानते हैं ? तो जिन कार्यों के करने से हम भगवान की जयन्ती मनाते हैं, उन्हीं कार्यों को करना, भगवान के श्रादर्श चरण-चिह्नों पर चलना, यही उनकी सची जयन्ती मनाना है।

गांधीजी को चर्खा, तकली श्रीर खादी त्रिय है, इसलिए भाज उनकी जनमतिथि मनाने वाले चर्खा श्रीर तकली चलावेंगे श्रीर खादी पहनने का ब्रत प्रहण करेंगे । श्राप लोग भगवान् महाबीर की जयन्ती क्या जरी के कपड़े पहन कर मनाएँगे ? याद रक्खो, अगर श्रापने ऐसा किया तो समम्मना कि श्रभी आपने महाबीर को पहचाना ही नहा है। भगवान् महाबीर का जनमोत्मव वही मना सकता है जो द्यालु हो श्रीर संयम जिसे त्रिय हो। श्रव ऐयाशो के दिन नहीं हैं। मौज-मजे उद्दाने के दिन लद गये हैं। इसलिए सादगी धारण करो। विलासिता को तिलाजिल दो श्रीर ऐसा व्यवहार करो, जिससे तुम्हारा और साथ ही दूसरों का कल्याण हो।

कृष्णजी ने सादगी की चरम सोमा कर दी थी। वे घाँपी छोड़ते थे। कवि विहारीलाल ने कहा है:—

मार मुद्रुट किट काउनी, उर गुजन की माल । या यानक मो उर बसो, सदा विदारीळाळ ॥

किन कहता है—मोर के 'खो का मुकुट धारण करने वाली, जिसकी कमर में काछनी लगी हुई है श्रीर गले में बिरमी (गुंजा फल) की माला पड़ी हुई है, ऐसी छवि मेरे हृदय में े वास करे।

कृष्णजी की महिमा इसी वेष से हुई है, हीरा-मोती पहनने से नहीं। उस लंगोटे वाले की महिमा गहनों श्रीर कपड़ों से नहां किन्तु सादगी को श्रपनाने के कारण ही बढ़ी है। कपड़े श्रीर गहने पहन कर, इन्न लगा कर नाचना, गाना श्रीर जनमोत्सव. मनाना, उसका श्रपमान कैंरना है। ऐसा करना जनमितिथ मनाना नहीं कहला सकता; वरने श्रपनी विलासवृत्ति को चिरतार्थ करने का नूतन और शिष्ट तरीका ही कहलाएगा।

मोहन की जिस छवि का वर्णन कविवर विदारीलाल ने किया है, लगभग वही छ्वि श्रान काठियावाड़ी मोहन ने श्रपना ली है। उस मोहन की ही तरह यह मोहन भी लंगोटाबाज है। इसे भी सादगी पसन्द है श्रीर वह उसके जीवन में श्रोत-प्रोत भी होगई है। यह भी कसीटी पर कसा जा रहा है और संसार के कल्याण के लिए आकाश-पाताल एक कर्, रहा है। विश्वहित श्रीर विश्वबन्धुत्व की पवित्र भावना से वह बेचैन है और जगत् को सन्मार्ग दिखलाने के लिए व्यप्र हो रहा है। उसने अपने चद्वेश्य की सिद्धि के छिए न जाने कितनी यातन।एँ सहन की हैं, कितनी व्यथाएँ भोगी हैं; फिर भी वह अपने लक्ष्य पर हिमालय की भाँति अचल है। ससार की कोई भी शक्ति उसे श्रपने लक्ष्य से विमुख नहीं कर सकती। उसके अन्तः करण में जो शीतलता है च्ससे वोपें ठंडी पड़ जाती हैं। ऐसी उसकी अनोखी शक्ति है इसी कारण तो उसकी जयन्ती मनाई जा रही है।

१४ दि. जी.

भगवान महावीर का वेष तो और भी बढ़कर था। इनके शरीर पर सूत का एक तार तक नहीं था। उनका त्यागाजगत में अदितीय था। आप कहेंगे, क्या हम लोगों को भी नम्न रहना चाहिए ? इसका उत्तर है—अवश्य; मगर तब, जंब चएडकौशिक जैसे-सेभिड़ने और बन्धुत्व का भाव प्रकट करने की शक्ति आंजाए। जब तक इतनी शक्ति का प्रादुर्भीव नहीं हुआ है, जब तक शरीर के प्रति ममता बनी हुई है, स्त्रियों के सहवास में रहते हो, स्वादिष्ट और गिष्ठ भोजन करते हो, तब तक सादे वस्त्र पहन कर परमारमा की भक्ति करना अनुचित नहीं है, किन्तु उचित ही हैं।

भगवान् महावीर स्वयं चल कर चएडकीशिक की बाँबी पर गये थे। भगवान् को उस छोर जाते देख कर लोग भयभीत हुए। उन्होंने भंगवान् को रोका। वे कहने लगे—प्रभी देखर जा जाइए। चएडकीशिक छापके इस उत्तम शरीर को नष्ट कर देगांगे यह शरीर इस प्रकार नष्ट होने योग्य नहीं है। 'चएडकीशिक साधारण विषैला साँप नहीं है। उसका काटना तो दूर, उसके देखने की भी दवा दुनिया में नहीं है।

लोगों का यह प्रतिरोध सुन कर महावीर हैंसे। उन्होंने सोचा—इन्द्र ने मेरी जो महिमा की है, उस महिमा को चगड-कीशिक ही प्रसिद्ध, प्रकाशित और सार्थक करेगा।

ष्ट्रान्त में भगवान् चएडकौशिक की बाँबी पर पहुँचे श्रीर चएडकौशिक ने डंक मार दिया।

किसी को यह आशंका हो सकती है कि चएडकौशिक द्वारा हैंसे जाते से पहले ही भगवान् ने उसे उपदेश क्यों नहीं दिया ? भगवान ने उसे रक्तिबन्दु चला कर उन्हेंश क्यों दिया ? इसका उत्तर यह है कि भगवान के रक्त में स्वच्छता तथा मधुरता तो थी ही, साथ ही उसमें वर्गा, रस और गंध में उत्तम महाग्रुक्त लेश्या भी थी। रक्त के साथ वह शुक्त लेश्या भी चंगड कौशिक के शरीर में घुसी। चएडकौशिक में महा खराब लेश्या थी। उस महा खराब और महाशुक्त लेश्या का परस्पर युद्ध हुआ। जैसे बावन चन्दन और दाह ज्वर में लड़ाई होती है और बावन चन्दन दाह ज्वर वाले के शरीर को शीतल कर देता है, उसी प्रकार भगवान ने अपना रक्त चला कर चएडकौशिक को शीतल कर दिया।

चरहकीशिक में जब शीवलता, श्राई तो वह भगवान की श्रोर देखने लगा। उसने सोचा—'ग्रंह श्रद्भुत प्रभावशाली मूर्ति अवीन है ? जान पड़ता है, जैसे यह मेरे परिचित हैं।' इस प्रकार सोचता-विचारता चरहकीशिक आश्चर्य में पड़ गया।

तदन्तर जब चएडकीशिक की और भगवान की दृष्टि मिली, तब भगवान ने शान्ति और प्रेम के साथ कहा—'चण्डकौशिक! समम, बोध प्राप्त कर श्रीर मुम-सा बन जा।'

मित्रो ! इस साम्य का विचार करो ! यह कैसी समानता है ? इस समानता में कैसी बन्धुता भरी हुई है ? घन्य हैं जगत्-बन्धु महाबीर !

चगडकौशिक इस समय तो स्वर्ग में गया, लेकिन भवान्तर में वह भगवान् के समीप पहुँच जायगा।

परमारमार् की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, जिससे बिगड़ी

हुई सुधर जाय। आप लोग भी श्रपनी बिगड़ी हुई को इसी प्रकार सुधारो, जैसे भगवान् ने चएडकौशिक की बिगड़ी हुई सुधार दी थी । त्र्याप भी भगवान् की तरह सहना सीखो । त्र्रपनी शीतल लेश्या से दूसरे की उष्ण लेश्या को जीत लो। फिर साँप भी तुम्हारे पैरों में पड़ेंगे।

विगड़ी को सुधारने का प्रताप श्रगर देखना चाहते हो तो प्रत्यक्ष देख लो। इसी के प्रताप से गांधीजी ने क्ष अंप्रेजों के मुल्क में बैठकर कहा है कि यदि भारतवर्ष को पूरे श्रिधिकार नहीं दिये जाएँ गे, तो मैं नागरिक बनकर नहीं रहूँगा, किन्तु सरकार का विद्रोही बनकर रहूँगा।

गांधीजी अंग्रेजी साम्राज्य के विद्रोही बनकर रहने की खुझम-खुरला घोषणा करते हैं, फिर भी उसी साम्राज्य की भारतीय राजधानी में आज गांधीजी की जन्मतिथि मनाई जा रही है। यह सब श्रहिंसा की ही शक्ति है—बन्धुत्व का चमत्कार है। अहिंसा में अपरिमित शक्ति विद्यमान है। जो जितनी उसकी जपासना करेगा—श्रहिंसा के जितने भंशों को श्रपने जीवन में अवर्तार्ग करेगा, उसे उतनी ही शक्ति प्राप्त होगी। मगर बहुत-से लोग श्रहिसा की शक्ति पर भरोसा नहीं करते और हिंसा का बदला हिंसा से ही लेने का विचार रखते हैं, यही खराबी है। चरहकौशिक से बद्ला तो भगवान् ने भी लिया था, पर बिगड़ी को विगाड़ कर नहीं, बल्कि सुधार करके लिया था। भगवान ने उससे ऐसा बदला लिया कि वह स्वयं कहने लगा-श्रव मैं

<sup>🕾</sup> गोलमेज कॉन्फरेंस के अवसर पर इंग्लैण्ड में।

अपना मुँह बाहर न रक्खूंगा। ऐसा करने से किसी को मेरी ऑबों का जहर न चढ़ेगा! अन्त में उसने अपनी बाँबी के भीतर ही संधारा कर लिया!

मित्रो ! क्या आप लोग साँप की इस भावता को भी न पहुँचोगे ? यदि न पहुँचोगे तो फिर शान्ति का समय कब आयगा ? फिर आपको किस भव में यह धर्म और ऐसे धर्मगुरु मिलेंगे ? इसलिए बिगड़ी को बिगाड़ो मत, सुधारो और इस अकार सुधारो जिससे फिर बिगड़ने का अवसर ही न आवे। इसी में आपका और जगत् का कल्याण है।

महावीर-भवन, देहली ता० २-१०-३१



किसी घोर पापी, मनुष्यधाती या गौ की हत्या करने वाले को भी यदि पापी कह दिया जाय नो उसका हृदय दुःख का श्रनुभव करता है। इस प्रकार पाप करने वाळा भी यही चाहता है कि उसे कोई पापी न कहे। जब पापी कहलाने की कोई इच्छा नहीं करता, तो पायों के नाश करने का उपाय मिल जाने पर, पापों के नाश करने में कीन देरी करेगा ? परन्तु प्रश्नृयह उपस्थित होता है कि पाप का नाश करने के लिए परमात्मा को किस प्रकार वन्दना करनी चाहिए ? क्या केवल मस्तक मुका देने से अन्तरात्मा में लगे हुए पाप धुळ सकृते हैं ?

हमारे अन्दर अनेक ब्रुटियों में से एक ब्रुटि यह भी है कि इम ऋपनी अन्तरंग ध्विन की स्रोर कान नहीं देते ? अनुत्रासा जिस बात को पुकार-पुकार कर कहता है उसे सुनने श्रीर समझने की श्रोर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। श्रगर मनुष्य श्रपने श्रन्त-नींद की श्रीर ध्यान दे तो उसे प्रायः कर्त्तव्य-श्रकर्त्तव्य के विषय में विमृद् न होना पड़े। श्रान्तरात्मा से ध्वनि निकल रही है-'मैं पापी कहलाना भी पसन्द नहीं करता'। फिर भी मनुष्य श्रपनी शिक्षा की ओर त्राप ही ध्यान नहीं देता। यह एक बड़ी भारी त्रुटि है। लोग पापी नाम भी नहीं घराना चाहते, फिर भी पाप करते चले जाते हैं। यह तो ऐसी ही बात है कि कोई 'कलमुँहा' कह दे तब तो बुरा लगे श्रीर श्रपने श्राप अपने मुंह पर कोयला पोतने में बुरा न लगे। यह कितनी वेढगी वात है ? यह कैसे मिट सकती है ?

ज्ञानी कहते हैं - तू पापी कहलाने से घनराता है, 'पापी' संबोधन को तू अपने लिए गाली सममता है, पापी शब्द तुमे श्रिय लगता है, इससे यह पता ज़िल जाता है कि तेरा श्रात्मा पापी नहीं बनना चाहता, वरन्धर्मी बनना चाहता है। मगर पापों का नाश करके धर्मी कैसे बन सकता है है धर्मी बनने का उपाय खोजना है तो भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरगां में जो।

श्रर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया —

अय केन प्रयुक्तोऽय, पाप चरति पूरुवः।

भनिच्छन्नपि वार्गेय ! बळादिव नियोजित ॥

—धीता अ. ३ वलो. ३६

अर्थात् — हे कृष्ण ! श्रात्मा किस की प्रेरणा से पापाचरण करता है ? क्योंकि श्रात्मा की इंच्छा तो पाप करने की है नहीं, किर भी वह पाप की ओर जाता है, जैसे कोई जवदस्ती करके उसे पाप की तरफ घसीटे लिए जाता हो। जैसे कोई बैल को जबदेंस्ती गांडी में जोत देता हो या ऊँट पर बोझ लाद देवा हो, वैसे ही श्रात्मा को क्या कोई जबद्स्ती पाप में पटकता है ? श्रार कोई जबद्स्ती करता है तो वह कीन है ?

आरंमा पाप की श्रोर क्यों जाता है, इस संबंध में अनेक श्रमिश्राय हैं। किसी-किसी का कहना यह है कि ईश्वर की श्राहा के बिना अयुवा श्रन्लाह के हुक्म के बगैर, कुछ भी नहीं होता। परमात्मा की मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता है। श्रतएव जीवात्मा की प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रेरणा उत्पन्न करने वाला परमात्मा ही है।

कोई कहते हैं—ईश्वर पाप के प्रति प्रेरक नहीं है; काल के कारण त्रात्मा की पाप में प्रवृत्ति होती है। कभी-कभी काल ऐसा त्राजाता है तब आत्मा उसके निमित्त से पापाचरण करने लगता है। उस समय पाप का आचरण किये, बिना छुटकारा ही नहीं मिलता।

किसी के मत से होनहार ही सब कुछ है। होनहार के इस मत को नियतिवाद कहते हैं। नियतिवादी कहता है—

यदभावि न तद् भावि, भावि चेन्न तदन्यथा।

अर्थात्—जो नहीं होने वाला है वह हो नहीं सकता और जो होने वाला है वह हुए बिना रुक नहीं सकता।

इस प्रकार होनहार के वश होकर ही आतमा पाप में प्रवृत्त होता है। कोई—कोई स्वभाव को ही प्रेरक मानते हैं। उनके विचार में जगत में जो कुछ होता है सो स्वभाव से ही होता है। जैसे नीम की कटुकता स्वाभाविक है, इक्षु में मधुरता स्वाभाविक है, कांट्रे में तीखापन स्वाभाविक है, उसी प्रकार अन्यान्य लोक-च्यवहार भी स्वाभाविक हैं।

इसं तरह लोग अपने अपने विचार के अनुसार अने के प्रकार से लोक व्यवहारों की संगति विठलाने का प्रयत्न करते हैं और उसे दृष्टान्तों से तथा तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। इसी कारण अर्जुन, श्रीकृष्ण से प्रश्न करता है कि — हे कृष्ण ! इस विषय में उक्त प्रकार के अनेक मतमेद हैं। अब आप वताइए, श्रापका मत क्या है ? आपके सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को पाप की ओर कीन ले जाता है ?

अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्णजी कहते हैं—हे श्रर्जुन ! इस प्रकार कहने वाले लोग भूल में हैं। ईश्वर, काल, नियति या स्वभाव के सिर पर पाप कराने का उत्तरदायित्व डाल देना और श्रपने श्रापको बचा लेना उचित नहीं है। इस वानितक बचाव से त्रात्मा वास्तव में पाप के दुष्परिणाम से नहीं बच सकता। पाप का फल भोगते समय इस प्रकार का कोई भी बहाना नहीं चल सकता। इसलिए किसी भी गंभीर समस्या को ऊपर से नहीं टाल देना चाहिए वरन् उसे हल करने के लिए वास्तविकता का विचार करना चाहिये।

जो लोग-ईश्वर को ही पाप्र का प्रेरक मानते हैं, उन्हें अगर यह पक्का विश्वास है कि पाप हमें नहीं करते वरन ईश्वर हम से कराता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्म कीन कराता है ? ईश्वर बुरा कराता है तो भला कीन कराता है १ ईश्वर अगर बुराई की श्रोर घसीट कर ले जाता है तो भलाई की तरफ खींच ले जाने वाला कौन है ? अगर यह कहा जाय कि भलाई की श्रोर भी ईश्वर ही ले जाता है, धर्म भी ईश्वर ही कराता है, तब तो ईश्वर एक खिलवाड़ करने वाला ठहरा ! जर्व भला भी ईश्वर ही करता है तब वह बुरा क्यों करेगा ? वह भछा ही भला क्यों नहीं कराता ? वह बुरे काम कराता भी है और बुरे कामों की निन्सं भी करता है, यह कैसा तमाशा है ?

कुरान देखो, चाहे पुराण पढ़ो; वेद को एठा कर देखो, चाहे वाइबिल का पाठ करो; चाहे जिनागम का-पारायण करो, चाहे बौद्ध शास्त्र का स्वाध्याय करो, सर्वत्र बुरे कामों की तिन्दा की गई है। जगत् के समस्त शास्त्र जिस श्राचर्ण की एक स्वर से निन्दा करते हैं, जिस श्राचरण का निषेध करते हैं, वही श्राचरण

**ईश्वर कराता है, ऐसा कहना एकदम श्रसंगत है। ऐसे कथन पर**् कोई विचारशील पुरुष विश्वास करने को तैयार नहीं होृत्सकता l

राजा अपराधी को दंड देता है, लेकिन दंड देने से पहले वर्ह अपराधों की रोक भी करता है। श्रगर कोई राजा श्रपराधों की रुकावट न करे, यही नहीं वरन् श्रपराध करने के लिए प्रेरसा करे श्रीर फिर श्रपराध करने वाले को दंह देने का तेयार हो जाय तो उस राजा को कौन न्यायी राजा कहेगा ? ऐसा राजा हत्यारा कहलायेगा ।

म् इता है कि आत्मा को दंड कीन भोगवाता है ? श्रीतमा पाप करने पर भी पाप का दंड नहीं भोगना चाहता। बल्कि वह दंड भोगने से बचना चाहता है। ऐसी स्थिति में दंद देने बाला कोई दूसरा अवश्य होना चाहिए ? वह कीन है ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भारमा में जैसे कर्म करने की ं शक्ति है, बैसे ही उसका फल भोगने की भी शक्ति है। जब श्रात्मा कोई कर्म कर लेता है तो उसकां फल भोगना श्रनिवार्य हो जाता है। मदिरापान करना यां न करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, किन्तु मदिरापान करने के पश्चात उसका फत्त भोगना यान भोगना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। फल तो उसे भोगना ही पद्रता है। मिर्च खाने पर जो कदुकता का श्रनुभव होता है वह मिर्च की ही कटुकता है। मुँह कडुवा करने के लिए ईश्वर कहीं से भाग कर नहीं छाता। तात्पर्य यह है कि स्रात्मा के सयोग से कर्म में ही फत प्रदान करने की शक्ति का अविभीव होता है श्रीर तब श्रात्मा को श्रपने कर्म का फल श्रवश्य भोगना पड़ता है। फल का भोग कराने के लिए ईश्वर की-आवश्यकता नहीं पड़ती।

पापाचरणा में प्रेरणा करने के लिए अयुवा उसका दण्ड भोगने के लिए यदि ईश्वर को बीच में लाया जाय तो ईश्वर की स्थित बड़ी बेढंगी हो जाती है। एक आदमी चोरी करता है और उसे चोरी करने की प्रेरणा ईश्वर करवा है तो आप स्वयं सोचें कि ईश्वर को चोरी करने का दोष क्यों नहीं लगेगा ? अगर ईश्वर स्वयं चौर-कर्म का भागी हो तो क्या वह चोर को दंड दे सकता है ? जो लोग ईश्वर को पाप का प्रेरक और दंडदाता दोनों मानते हैं उन्हें इस उलम्मन पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार ईश्वर को पाप में डालने वाला या कर्म का फल देने वाला मानने से बड़ी गड़वड़ी पड़ती है। ईश्वर निष्कलक, निरंजन, निराकार, वीतराग और कृतकृत्य है। उसे इन सब मंमटों से कोई वास्ता नहीं है।

जो लोग काल को पाप कराने वाला मानने हैं, उनसे पूछना चाहिए कि काल जड़ है या चेतन ?

'লঙ্ !'

तो जड़ को कर्ता मानना श्रीर चेतन भारमा को कर्ता न मानना यह कहाँ का न्याय है ? यह तो वही बात हुई जैसे कोई कहे कि मैंने श्रमुक की हत्या नहीं की, मेरी तलवार ने हत्या की है ! काल श्रगर कर्ता हो तो एक साथ होने वाले सभी कार्य एक सरीखे होने चाहिए; क्योंकि काल एक रूप से सभी में कारण है । किर जिस काल में एक श्रादमी एक बुरा कार्य करता है, उसी काल में दूसरा श्रादमी अच्छा कार्य क्यों करता है ? श्रगर काल ही कर्त्ता है तो एक साथ प्रवृत्ति करने वाले दो आदमियों में से किसी एक को सफलता श्रीर दूसरे को असफलता नहीं मिछनी चाहिए। इसके उत्तर में अगर यह कहा जाय कि एक का प्रयत्न कार्यसिद्धि के श्रानुकृत होता है और दूसरे का नहीं, इसी कारण एक को सफलता मिलती है श्रीर दूसरे को सफलता नहीं मिलती; तब तो काल कारण नहीं रहता, वरन् प्रयत्न या पुरुषार्थ कारण मानना चाहिए।

यदि इस बाधा का समाधान करने के लिए यह कहा जाय कि जिस का भाग्य अनुकूल होता है उसे सफलवा मिल जाती है ऋौर जिसका भाग्य प्रतिकूल होता है उसे श्रसफलता मिलवी है; तो ऐसा कहने पर काल की कारणता नष्ट हो जीती है। फिर तो काल कारण न होकर श्रद्यन्द ही कारण ठहरता है। इत्यादि प्रकार से विचार करने पर 'काल कत्ती' है यह बात युक्ति से सिद्ध नहीं होती।

श्रव नियति श्रथीत् होनहार की बात लीजिए। यह होन-हार क्या वस्तु है ? यदि पूर्वीपार्जित कर्मों का फ्ल भोगना ही होनहार है तब तो उन कमीं को उपार्जन करने वाला श्रात्मा ही कत्ती सिद्ध होता है। श्रनाथी मुनि ने मगध के सम्राट् श्रेणिक से कहा था-

> अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य। भप्रा मित्तमित्त च दुप्पहिय सुपिट्ठश्रो॥

श्रयीत्—श्रात्मा स्वयमेव अपने दुःखों श्रीर सुखों को उत्पन्न करता है श्रीर वही उसका नाश भी करता है। आत्मा स्वय अपना मित्र है श्रीर वही अपना शत्रु है। पापाचार में प्रवृत्ति करने वाला श्रात्मा अपना दुश्मन है और सदाचार-परायण श्रात्मा श्रपना मित्र है।

जब कर्ता प्रवृत्ति करने के लिए उद्यत हो जाता है तो उसे
सहायता भी मिल ही जाती है। कुंभार घड़ा बनाने का उद्याग
करता है तब घड़ा बनाता तो वही कुंभार है, किर भी मिट्टी,
चाक, डंडा, डोर श्रादि कारणों से उसे सहायता मिलती ही है।
मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में पलट जाती है श्रातएव वह उपादान
कारण है श्रीर चाक श्रादि घड़ा बनने पर भी श्रपना श्रास्तत्वश्रलग कायम रखते हैं इसिछए वे निमित्त कारण हैं। मगर
समरण रखना चाहिए कि यह सब कारण है। इन सब की
सहायता लेकर घड़े को गढ़ने की किया कुंभार ही करता है।
श्रातएव घड़े का कर्ता कुंभार है।

श्रजुन के प्रश्न के उत्तर में कुष्णजी ने कहा—

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महारानो महापाप्मा विद्धयं निमह वैरिणम् ॥
धूमेनावियते विद्धयंथादर्शो मलेन च ।
थथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय ! दुष्पुरेणानलेन च ॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येण ज्ञानमावृत्य देहिनम्॥

--गीता अ० ३, ३७-४०

श्रजुंन ! रजोगुण से उत्पन्न हुआ महाभक्षी श्रीर महापापी काम श्रीर क्रोध श्रात्मा के भीतर घुसा हुआ है । उसकी प्रेरणा से श्रात्मा पाप करता है । श्रात्मा का यह काम श्रीर क्रोध श्री शत्रु है ।

जैसे घुँएँ से अग्नि श्राच्छ।दित हो जाती है, मैल से द्र्पण मिलन हो जाता है श्रीर मिल्ली से गर्भ श्रावृत्त रहता है, उसी श्रकार काम-क्रीध आदि से आत्मा मलीन हो रहा है—श्रात्मा की शक्तियाँ छिपी हुई हैं।

हे अर्जुन ! आरमा का यह काम रूपी नित्य का वैशी ईधन से अग्नि के समान कभी उप्त नहीं होता । इसने आत्मा की ज्ञान शक्ति को आच्छादित कर रक्खा है।

इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि काम-विकार के श्रिधिष्टान-घर हैं। इनकी सहायता से यह आत्मा को मोहित करके उसके ज्ञान को ढेंक देता है।

गीता के इस कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य की सम्यग्झान-शक्ति को मिलन बना कर, श्रात्मा को कर्त व्य-श्रकर्त व्य के विषय में एवं हिताहित के संबंध में मूढ़ बना कर काम-क्रोध ही आत्मा को छुमार्ग की श्रोर ले जाता है। अतएव ईश्वर आदि को पापाचार करानेवाला न मान कर श्रपने मलीन श्रात्मा को ही उसका कत्ती मानना उचित है। यही वात उत्तराध्ययन शास्त्र में भी स्पष्ट शब्दों में कही गई है।

भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण क्यों ली जाती है ? उन्हें अपने जीवन का आदर्श क्यों बनाना चाहिए ? इसीलिए कि भगवान सुबुद्धिनाथ ने प्रवल पुरुषार्थ के प्रताप से अपने काम और कोध को सर्वथा नष्ट कर दिया है। उनकी शरण महण करने से हमारे भी काम-क्रोध नष्ट हो सकते हैं। जिस महापुरुष ने काम-क्रोध पर परिपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिसने अपनी आत्मा सर्वथा निष्काम और निष्कषाय बना ली है, उसका नाम भले ही कुछ भी हो, चाहे उसे विष्णु शब्द से कहा जाय, बाहे उसके लिए महादेव शब्द का प्रयोग किया जाय, अथवा उसे बुद्ध संज्ञा दी जाय, परन्तु वस्तु में कोई भेद नहीं होता। वरन

अष्ट कर्म नो राजवी रे मोह प्रथम क्षय कीन।

शुध समकित चारित्रनी रे परम खायक गुण लीन ॥ 🖔

जिसने मोह का पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है वही हमारा इष्ट देव है। वही हमारा परमाराध्य परमारमा है। जिसने मोह का क्षय करके क्षायिक चारित्र प्राप्त कर तिया है, जिसकी आत्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र से देदी प्यमान है, उसका नाम कुछ भी हो, हम उसी की शरण में जाएँगे और उसी की शरण में जाने से हमारे पाप का नाश होगा।

हस प्रकार के गुणों से युक्त परमपुरुव की शरण लेने से पातकों का विनाश होता है; पर प्रश्न यह है कि उसकी शरण किस प्रकार प्रहण करना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर

यह है कि परमात्मा के ध्यादेश पर सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ चलना ही परमात्मा की शरण में जाना है। परमात्मा ने परमात्म-दशा प्राप्त करके श्रनन्त करुणा कर संसार के पथ-अष्ट जीवों को परमात्मपद प्राप्त करने का उपाय बताया है, उन्होंने जिस विधि से वह परमोच्च श्रवस्था प्राप्त की है, उस विधि की प्ररूपणा शास्त्र में की गई है। जो पुरुष शास्त्र की उस विधि को अपने जीवन में उतार लेता है, सुदंद संकल्प के साथ अपने जीवन को उसी विधि का स्त्राचरण करने के लिए स्त्रिपत कर देता है, वह स्वयं उस अमित महिमामय परमोच दशा को प्राप्त कर लेता है। अतएव अगर तुम्हे परमात्मा की शरण में जाना है तो उसके श्रादेश का पालन करके मोह, श्रज्ञान श्रीर अदर्शन का विनाश करो । ऐसा करने पर फिर प्रत्येक प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकोगे।

श्राप कहेंगे-आपने मोह का नाश करने को कह दिया, लेकिन हम संसार में हैं, नाना प्रकार के प्रपंचों में पड़े हुए हैं। श्रतएव जहाँ मोह नाश करने जाते हैं वहीं नया मोह पैदा हो जाता है ! इसलिए हमें भय है ।

हम माधुजन जव महाव्रत धारण कर लेते हैं, तो फिर हमारे हृदय में मोह-ममता या संसार का भय नहीं रहता। भय उत्पन्त करने वाले कार्यों को त्याग देना, निर्भय वनने का उपाय है। जो हिंसक है वह हरेगा; लेकिन जिसने हिंसा का त्याग कर दिया है उसे क्या हर ? हर तो हिंसा में है और मुनि हिंसा त्याग चुके हैं। हिंसा स्याग देने पर भी अगर मुनि हरता है तो सममना 25 E =1

चाहिए कि अभी उसके महाव्रतों में परिपकता नहीं आई है। श्रतएव भय को नष्ट करने के लिए भगवान् सुवृद्धिनाय की शरण में जाओ।

भयभीत मनुष्य सोचता है—मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, यहाँ तक कि लकड़ी भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगर वहाँ जाऊँ और कोई मुफ्ते मार डाले तो मैं क्या कर सकूंगा ? इस प्रकार का भय हिंसा संबंधी है या अहिसा सवंधी!

## 'हिंसा संबंधी !'

श्रिहंसा में भीरता की गुजाइश नहीं है। सच्चा श्रिहंसक कभी, किसी से भय नहीं खाता। अवएव मुनि को विचारना चाहिए कि—हे आत्मन्! उसने हिंसा धारण की है श्रीर तू ने दया धारण की है। श्रिहंसा का अभेदा और श्रमोध कवच तेरे पास है। फिर तुमें किस का भय है ?

श्रगर यह कहा जाय कि हिंसा के सामने दया क्या कर लेगी ? तो इसका उत्तर यह है कि दया हिंसा पर विजय प्राप्त करेगी। जिन्होंने श्राहिंसा की उपलब्धि को है, जिन्हें श्राहिंसा पर श्रचल श्रास्था है, वह जानते हैं कि श्राहिंसा में श्राद्मुत और आश्रार्थ-जनक शक्ति विद्यमान है। अहिंसा के बल के सामने हिंसा गल कर पानी-पानी हो जाती है।

हिंसक श्रगर मार डालेगा तब भी दया होने पर मारने वाले के प्रति प्रति-हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। हिंसा का स्यागी तो यही विचारेगा कि यह पुरुष नहीं मार रहा है वरन हिसा मार रही है। हिंसा का मैंने त्याग कर दिया है, फिर मैं डरूँ तो किससे ? इसके श्रातिरिक्त सच्चा श्राहंसक श्रातमवेत्ता होता है। वह जानता है कि श्रातमा अजर-श्रमर है, श्रातमा श्रविनश्वर है। आत्मा श्रमृत्तिक है। शस्त्र श्रातमा के समीप भी नहीं पहुँच सकता। उसे साधारण मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या, इन्द्र भी किसी प्रकार का श्राघात नहीं पहुँचा सकता। में श्रातमा हूँ—शरीर से भिन्न हूँ। शरीर नाशवान है। शस्त्र शरीर को आधात पहुँचा सकता है; पर शरीर के श्राघात से मेरा क्या विगाह हो सकता है ? शरीर श्रांज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों त्यागना ही है। सो वह अगर श्राज ही छूटता है तो छूट जाय। भी कभी मर नहीं सकता।

इस प्रकार निचार करके अहिंसक मुनि निर्भय विचरता है। चह कभी किसी से भय नहीं खाता। इसके श्रतिरिक्त अहिंसा में एक ऐसा बल होता है कि उसके सामने हिंसा स्वयं ही पराजित हो जाती है। अहिंसक पुरुष के श्रासपास रहने वाले जनम के चैरी हिरन श्रीर सिंह भी जब श्रापस में मिलकर प्रमपूर्वक रहते हैं, तो अहिंसक के प्रभाव से हिंसक के हृदय की शुद्धि होती है, यह बात सहज ही समम में श्रा सकती है।

हे आत्मन् ! कदाचित् कोई तेरे शरीर को तुम से विलग भी कर दे श्रीर तू उस विलग करने वाले पर प्रविहिंसा की भावना जागृत न होने दे, तो निश्चय समम कि तेरे लिए वह श्रपूर्व श्रवसर होगा। चाहिए कि अभी उसके महाव्रतों में परिपकता नहीं आई है। अतएव भय को नष्ट करने के लिए भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण में जाओ।

भयभीत मनुष्य सोचता है—मेरे पास कोई शख नहीं है, यहाँ तक कि लकड़ी भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगर वहाँ जाऊँ और कोई मुक्ते मार डाले तो मैं क्या कर सकूंगा ? इस प्रकार का भय हिंसा संबंधी है या अहिसा सबंधी !

'हिंसा संबंधी !"

श्रिहंसा में भीरता की गुंजाइश नहीं है। सच्चा श्रिहंसक कभी, किसी से भय नहीं खाता। अतएव मुनि को विचारना चाहिए कि—हे आत्मन्! उसने हिंसा धारण की है श्रीर तू ने द्या धारण की है। श्रिहंसा का अभेद्य और श्रमोध कवच तेरे पास है। फिर तुमें किस का भय है ?

श्रगर यह कहा जाय कि हिंसा के सामने द्या क्या कर लेगी ? तो इसका उत्तर यह है कि द्या हिंसा पर विजय प्राप्त करेगी। जिन्होंने श्रिहंसा की उपलब्धि को है, जिन्हें श्रिहंसा पर श्रवल श्रास्था है, वह जानते हैं कि श्रिहंसा में श्रद्भुत और आश्रर्थ-जनक शक्ति विद्यमान है। अहिंसा के बल के सामने हिंसा गल कर पानी-पानी हो जाती है।

हिंसक श्रगर मार डालेगा तब भी द्या होने पर मारने वाले के प्रति प्रति-हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं होगा। हिसा का स्यागी

तो यही विचारेगा कि यह पुरुष नहीं मार रहा है वरन हिसा मार रही है। हिंसा का मैंने त्याग कर दिया है, फिर मैं डक़ तो किससे ? इसके अतिरिक्त सच्चा अहिंसक आत्मवेत्ता होता है। वह नानता है कि आत्मा अनर-अमर है, आत्मा अविनुश्वर है। आत्मा श्रमूत्तिक है। शस्त्र श्रांत्मा के समीप भी नहीं पहुँच सकता। उसे साध।रण मनुष्य की तो सामधर्य ही क्या, इन्द्र भी किसी प्रकार का श्राघात नहीं पहुँचा सकता। मैं श्रात्मा हूँ - शरीर से भिन्न हूँ। शरीर नाशवान् है। शस्त्र शरीर को आधात पहुँचा सकता है; पर शरीर के स्त्राधात से मेरा क्या बिगों इहो सकता है ? शरीर आजें नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों त्यागना ही है। सो वह अगर त्राज ही छूटता है तो छूट जाय। 'मैं' कभी मर नहीं सकता।

इस प्रकार 4िचार करके अहिंसक मुनि निर्भय विचरता है। वह कभी किसी से भय नहीं खाता। इसके श्रतिरिक्त अहिंसा में एक ऐसा बल होता है कि उसके सामने हिंसा स्वयं ही पराजित हो जाती है। अहिंसक पुरुष के स्त्रासपास रहने वाले जन्म के चैरी हिरन श्रीर सिंह भी जब श्रापस में मिलकर प्रमपूर्वक**∤र**ईते हैं, तो अहिसक के प्रभाव से हिंसक के हृद्य की शुद्धि यह बात सहज ही समम में त्रा सकती है।

हे आत्मन्! कदाचित् कोई तेरे शरीर को तुमा से विलग भी कर दे श्रीर तू उस विलग करने वाले पर प्रविहिंसा की भावना जागृत न होने दे, तो निश्चय समम कि तेरे लिए वह श्रवसर होगा।

गजसुकुमार और सोमल ब्राह्मण में से किस की विजय हुई थी

'गजसुकुमार सुनि की ।'

इसी प्रकार मुनि के पास अहिंसा का अखूट खजाना है तो **उसे भय किस बात का हो सकता है ? भय सत्य से होतां हैं** या भूठ से ?

'भूठ से।'

जब मूठ से भय होता है, सत्य से भय नहीं होता, तो फिर तुम्हे क्या भय है ? तुमने तो असत्य का त्याग कर सत्य को श्रपनाया है !

कदाचित् तुम सोचो कि इमारी सत्य बात मानी नहीं जायगी; लेकिन श्रगर कोई सत्य पर विश्वास नहा करता तो तुम्हारी क्या हानि है ? तुम श्रपने सत्य पर अटल रहो । श्रसत्य के भय से सत्य को त्याग कर असत्य का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सत्य बात मानी नहीं जायगी, यह विचार कर श्रगर भय किया तो इस हा ऋर्थ यह हुआ, कि तुम्हें सस्य पर पूर्ण विश्वास नहीं है। चिन्ता नहीं, श्रगर कोई तुम्हारे सत्य पर विश्वास नहीं करता । भले ही तुम्हारे सत्य की लोग निन्दा करें, खिल्ली रड़ावें या सत्य के कारण भयंकर यातना पहुँचावें, परन्तु भय मत खाओं। अगर तुम भय खाते हो तो समक लो कि तुम्हारे अन्तर के किसी न किसी कोने में सत्य के प्रति अश्रद्धा का कुछ भाव मौजूद है। सत्य पर जिसे पूर्ण श्रद्धा है वह निहर है। संसार की कोई भी शक्ति उने भयभीत नहीं कर सकती।

एक आदमी पाँच और पाँच संख्यात्रों का जोड़ दस बता रहा है, पर दूसरा त्रादमी उसकी बात मानता नहीं है। तो इसमें उस सत्य कहने वाले को चिन्ता क्यों हो ?

श्राप लोगों में सत्य संबंधी यह बात आगे निमती नहीं दिखाई देती। आप अपने लड़कें को कोई सच्ची बात कहें श्रोर वह न माने तो श्रापका क्रोध उस पर क्यों भड़क उठना है ? शास्त्र में सत्य को 'श्रवाधित' श्रोर 'भगवान्' बतलाया गया है। जिसमें सत्य है उसे भय नहीं है, क्योंकि सत्य 'श्रवाधित' है— बाधारहित है, श्रोर जहाँ बाधा नहीं वहाँ भय किस बात का ? श्रवन्याकरण सूत्र में कहा है:—

'तं सच्चं भगवशो।'

श्रर्थात्—सस्य भगवान् हैं।

सत्य भगवान् है, इसलिए सत्य की आराधना करो। सत्य का आसरा गहो। सत्य पर श्रद्धा रक्खो। सत्य का आवरण करो। भन से, वचन से और काय से सत्य की आराधना करों। सत्य भाषण करने से निडर बन जाओंगे। सत्य बोलने से अगर कोई श्राण ले ले तो भी परवाह मत करों।

त्रगर आपके घर भगवान् त्राएँ तो आप उन्हे कौन-सी

'सभी वस्तु देंगे !'

लेकिन ईरवर आपके घर आया है, वह आपके आगे कोली प्रमार रहा है, फिर भी वह खाछी जाता है, यह कभी देखते हो १ अश्नव्याकरणसूत्र में सत्य को भगवान कहा है और सत्य सदा

श्रापके सामने श्राता है। फिर भी आप सत्य का सन्मान नहीं करते। आप इसे त्राश्रय नहीं देते। इसी कारण त्रापको ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर सत्य है, इसलिए सत्य को मान देने से ् ईश्वर मिलेगा। चन्दनबाला ने सत्य का सन्मान किया था। उसे हथकिंद्यौँ-चेद्दियौँ पहना दी गई थीं, हाथ-पैर उसके जरुङ दिए गये थे, सिर मूँड़ दिया गया था, फिर भी उसने चिन्ता नहीं की। जिस दशा में त्राप व्याकुल हो उठते, उस दशा में भी चन्दनबाला शान्त और सौम्य थी। वह तो यही कहती रही कि मूला ने मेरा अपमान नहीं किया है वरन सन्मान किया है। मूला का हृदय, मेरे हृद्य को पहचानता नहीं है। वह सममती है कि मैं उसकी सौत बन कर उसका सुख छीन छूँगी। यह मूला का भ्रम है। यह उसकी उल्टी समम का परिणाम है। मूला की इस भूल के लिये मैं क्यों चिन्ता करूँ ? उसके भ्रम के कारण मुक्ते दुःख मानने की क्या आवश्यकता है ? मेरा हृदयः निर्मल है। मेरे श्रन्तःकरण में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। मेरे लिए यही सन्तोष की बात है 🥢

श्राव पापी को देख कर घवराते हैं, उससे भय खाते हैं। लेकिन उससे भी आप चाहें तो बहुत-कुछ सीख सकते हैं, साथ ही उसे बहुत-कुछ सिखा सकते हैं। यदि आप में सची श्रीर सुन्ते हुं धर्मनिष्ठा है तो श्रापको पापी से न घवराना चाहिए, न घृणा करनी चाहिए श्रीर न उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आपको पाप से सचमुच घृणा है तो जैसे श्रापको अपना पाप श्रसहा जान पड़ता है, उसी प्रकार श्रपने पड़ीसी का भी असहा जान पड़ना चाहिए। आप पापी का चद्वार करके उसे

निष्पाप वनाने की चेष्टा कीजिए। यह श्रापकी सब से वड़ी धर्म-सेवा होगी । अगर पापी अपनी पाप-बुद्धि नहीं छोड़ता, यदि:वह श्रपने पाप से चिपटा ही रहता है, तब भी तुम्हे निराश नहीं होना चाहिएं। श्रात्मा स्वभावतः ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है। धर्म उसका स्वरूप है। पाप श्रात्मा के लिए विकार है। विकार में श्रात्मा कभी न कभी ऊबेगा ही। अतएव आशा को न स्याग कर उसके पापों का श्रन्त करने का प्रयास किये जांश्रो। कदाचित तुम्हें सफलता मिलती न दिखाई दे तो क्या हानि है ? बल्कि तुम्हारा तो एकान्त लाभ ही लाभ है। पापी का अन्त करने के 🏋 लिए किया गया प्रत्येक अयास तुम्हारी धर्म-धेवा है और उस धर्म-सेवा से तुम्हारा कल्याण ही होगा। इसके सिवा ऋगर पापी तुमसे कुछ नहीं सीखता तो न सही। एक बात तुम पापी से सीख सकते हो - 'पापी अपनी पाप-बुद्धि में जितना दृढ़ है, हमें घर्म-बुद्धि में उससे कुछ श्रधिक ही दृढ़ होना चाहिए। श्रगर पापी श्रपना पाप नहीं छोड़ता तो में श्रपना धर्म कैसे छोड़ दूँ। इस प्रकार की दृढ़ भावना आई कि भर्मवान् महावीर आये समको ।

तुम किसी से भय न करके सत्य ही सत्य का व्यवहार रक्खी तो, तुम जान जाश्रोगे कि मुक्ते ईश्वर मिल गया । ईश्वर की शरण में जाने का उपाय है-सत्य। सत्य ईश्वरीय विधान है। तुम ईश्वर की शरण ले लोगे तो फिर किसी प्रकार का भय न होगा। भय का स्थान तो श्रासत्य है। सत्य का ही व्यवहार करना और किसी से भय न खाना ही मोह को जीतना कहलाता है। अपनी—स्रात्मीय वस्तु का त्याग करके परकीय वस्तु को महण करना ही मोह कहलाता है। इसे छोड़ा श्रीर ईश्वर मिला।

भित्रो ! अगर त्राप त्रपने प्रत्येक जीवन-व्यवहार को मत्य की कसीटी पर इसें, सत्य को ही अपनावें श्रीर सत्य पर पूर्ण श्रद्धा रक्खें तो आप ईश्वर की शरण में पहुँच सकेंगे और श्राप का श्रक्षय कह्याण होगा।

महावीर-भयन, देहली ता० २६-१० ३१





ें श्री सुग्रीव दृढ़रेथ पिता, मन्दा थारी माय ॥

यह पर्मात्मा की प्रार्थना है। आत्मा, परमात्मा की प्रार्थना किस आशा से करता है, यह बात प्रार्थना करने वाले प्रार्थना में ही प्रकट कर देते हैं।

प्रार्थना बोलते श्रौर करते तो प्रायः सभी हैं, मगर प्रार्थना की पृष्ठभूमिका रूप भावना श्रलग-श्रलग होती है। भिन्न-भिन्न मनुष्य अपनी भिन्न-भिन्न भावना से प्रेरित होकर प्रार्थना करते हैं। साधु लोग संसार त्याग कर परमात्मा के आधार पर ही निकले हैं। उन्होंने संसार के सुखों का जो त्याग किया है, सो उससे बढ़ कर कोई और वस्तु प्राप्त करने के लिए ही। अतएव उन्हें सोचना चाहिए कि परमात्मा की शरण में आकर हमें कीन-सी वस्तु प्रहण करनी है। यह तो प्रकट ही है कि साधु होने पर संक्लेशकारी सांसारिक पदार्थों को वे छोड़ चुके हैं। न उनके घर है, न स्त्री, पुत्र, मित्र आदि। अतएव वे गृहस्य की भाँति संसार की वस्तु तो चाहेंगे नहा। अगर संसार संबंधी वस्तु की चाहना होती तो उसका त्याग ही क्यों करते ? फिर वे परमात्मा की प्रार्थना करके क्या चाहते हैं ?

साथ ही आप गृहस्य लोग भी साधु के साथ मिल कर प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपको भी विचारना चाहिए कि हम किस भावना से प्रार्थना करें ? और प्रार्थना करके परमात्मा से क्या चाहें ? यद्यपि आप गृहस्थ हैं, इस कारण कोई धन के लिए, कोई खी-पुत्र आदि के लिए, प्रार्थना करते होंगे; लेकिन साधु के समीप जाकर और साधुओं के साथ परमात्मा की प्रार्थना करने पर आपकी भावना भी साधु को सी होनी चाहिए। आपको भी परमात्मा से वही माँगना चाहिए जो साधु माँगता है। संसार की विभूति तो आपको एक बार नहीं, अनेक बार प्राप्त हो चुकी है, और उसे आप त्याग भी चुके हैं। मगर संसार की वह विभूति सुख देने वाली साबित नहीं हुई। उस विभूति की बदौलत दु:खों की ही वृद्धि हुई।

वास्तविक बात यह है कि संसार में संयोग-मात्र नश्वर श्रीर दु:स्वप्रद है। जहाँ श्रात्मा किसी भी पर-पदार्थ के साथ श्रपना

संबंध जोड़ती है, वहाँ दुःख का अंकुर फूट निकलता है। जितने-जितने अंशों में संयोग की वृद्धि होती जिजाती हैं दितने ही उतने श्रंशों में दुःख की वृद्धि होती जाती है। एक आचार्य ने ठीक ही कहा है —

संयोगमूळा जीवेन प्राप्ता हु खपरम्परा 📑

े प्रिथर्थात् संसारी जीव को दुःखों का जो तांता लगा रहता है उसका मूळ संयोग है।

ऐसी स्थिति में सुख चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को दुःख का कारण संयोग त्यागना चाहिए। जो संयोग से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते, उन्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वे संयोग की बुद्धि के लिए—धन-दौलत श्रीर स्त्री-पुत्र श्रादि की प्राप्ति के लिए—परमात्मा की प्रार्थना न करें। जब साधु के साथ परमात्मा की प्रार्थना की जाय तब तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रार्थना में संसार की पौद्गलिक विभूति की याचना न की जाय श्रीर परमात्मा से वही माँगा जाय जो साधु-सन्त माँगते हैं।

श्रव यह देखना चाहिए कि साधु-सन्त प्रमात्मा से क्या माँगते हैं ? साधु जन परमात्मा की प्रार्थना कर के कुछ भी नहीं चाहते, वरन श्रपने श्रापको परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना चाहते हैं। साधु की याचना एक प्रकार का दान है श्रीर वह दान भी श्रनुपम एव श्रद्धितीय है। वे श्रपनी श्रात्मा को पर-मात्मा के साथ मिला देना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपने श्राप को परमात्मा को सौंप देना चाहते हैं। मगर यह श्रात्मदान, आदानहीन नहीं है। साधु अपने आपको सौंप कर बद्ले में कुछ लेते भी हैं। वे जो चीज लेते हैं वह है परमात्मा। इस प्रकार साधु एक ओर प्रार्थना में आत्मदान की भावना करते हैं और दूसरी और परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहते हैं।

यहाँ दान श्रीर आदान—दोनों एक-मेक बन जाते हैं। साधु अपने श्रापको परमात्ममय बना लेना चाहता है श्रीर परमात्मा। को अपने स्वरूप में श्राभिन्यक्त होता हुआ देखना चाहता है।

जिस प्रकार भारत आज पूर्ण स्वाधीनता चाहता है, विन्ती पूर्ण स्वतन्नता के वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता, उसी प्रकार साधु जिन परमात्मा से कोई छोटी-सी चीज चहीं माँगते। वे ब्राल्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता चाहते हैं। ब्रात्यव आप गृहस्य लोग भी परमात्मा से पूर्ण आत्मिक स्वतन्त्रता की चाहना कुर्ण ब्राह्मा की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए ही परमात्मा का ध्यान ब्रीर प्रार्थना करें।

इस प्रार्थना में कहा गया है—हे प्रभो । तूं त्रिभुवनथनी है। इसलिए तेरी जय हो। त्रिभुवन के धनी की जय तभी होगी जब त्रिभुवन में शान्ति हो। हे देव ! तू त्रिभुवनधनी है और साथ ही दया का सागर भी है। जितनी करूंणा तुममें है उतनी संसार में किसी में नहीं है। प्रभो । मैं तुमे अकत्ती नहीं कहता, किन्तु कत्ती कहता हूं। ज्ञानी जन कहते है कि—अनन्य भाव से भक्ति करने वालों— शुद्ध भाव से उपासना करने वालों और तुममें आत्म-समर्पण करने वालों के छिए तू कल्पवृक्ष है। जैसे कल्पवृत्त से इन्छित फलों की प्राप्ति होती है उसी प्रकार, हे प्रभो ! तू भी वांछित फल का दाता है।

परमात्मा से जो भाँगोगे वही मिलेगा 🍌 लेकिन भाँगने से पहले यह निर्णय कर हो कि तुन्हारी इच्छा गुल।मी में पड़ने की है या स्वतन्त्र होने की है ? ऋगर अन्तः करण में, संसार-भ्रमण की-गुलामी की इच्छा जागृत हो तो समक लेना कि तुमने श्रभी तक परमात्मा को नहीं पहचान पाया है। श्रगर तुमने परमात्मा से सांसारिक वस्तु माँगी, तब तो तुमने परमात्मा को किसी करामाती बाबा के समान समका है-उसके वास्तविक स्वरूप का पता तुम्हे नहीं लगा है। जिस प्रकार करामाती बाबा की पूछ लोभी लोग करते हैं, संसार की चीज चाह कर तुमने ईशवर की पूछ भी वैसी ही की है। लोग चमरकार दिखाने वाले बाबा का तरह ईश्वर में भी करामात समम कर उसे खींचे तान कर संसार में घसीट ले त्राना चाहते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि ईश्वर को इस प्रकार संसार में खींचना अर्थात उससे संसार की वस्तु चाहना भयंकर भूल है। ईश्वर से श्रगर संसार संबंधी सुल-सामशी चाहते हो तो याद रक्खो, तुम पूर्ण ईश्वर कोः श्रंपूर्णे वनाना चाहते हो। इससे ईश्वर का तो कुछ विगाड़ हो नहीं सकता, तुम स्वयं अपना अहित कर बैठोगे ।

कल के व्याख्यान में मैंने श्रात्मा को कत्ती बताया था हुंभीर त्र्याज ईश्वर को कत्ती कह रहा हूँ। इससे शायद त्र्यापर्वित सोचेंगे कि क्या यह कथन परस्पर-विरोधी नहीं है ? मैं कहता हूँ, इस कथन में जरा भी विरोध नहीं है, केवल विवक्षा का भेद है। द्वनिया परमात्मा को कत्ती मान कर उसमें करामात देखती है, अथवा जैसे छुंभार घड़ा गढ़ता है उस प्रकार ईश्वर को मनुष्य श्रादि चेतन-श्रचेतन जगत् का बनाने वाला मानती है,

या विभिन्न योनियों में जन्म देकर कर्म का फल भुगताने वाला मानती है; ईश्वर बैसा कर्त्ता नहीं है। ईश्वर को इस प्रकार कर्त्ती मानमे वाले लोग भूल करते हैं। ईश्वर कर्त्ती किस प्रकार है, यह विषय समम्तने योग्य है।

जैन शास्त्र में सात नय माने गये हैं। शास्त्र में उनका श्रात्यन्त विस्तृत श्रोर गभीर वर्णन है। अभी इतना समय नहीं है कि उन पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाय, फिर भी संदोप में उन पर विचार किया जाता है।

मान लीनिये, एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खंभ बनाने की लकड़ी काटने के लिए जंगल की श्रोर चला। घर से निकलते ही किसी ने उससे पूछा—'कहाँ जा रहे हो ?'

उत्तर मिळवा है—'संभ लेने जाता हूँ।'

यद्यपि पहला श्रादमी श्रभी लकड़ी काटने जा रहा है। उसने खंभे बनाने का विद्वार मात्र किया है। श्रव तक वह उस लकड़ी के पासी भी नहीं पहुँचा है। फिर भी संकल्प उत्पन्न हो जाने मात्र से ही खंभ का ज्यवहार होने लगता है। इस प्रकार संकल्प करते ही खंभ की उत्पत्ति मान लेने वाला दृष्टिकोण 'नैगम नय' कहलाता है। इस नय के अनुसार वर्त्तमान में श्रसत् श्रीर भिवष्य काल में सत् होने वाला पदार्थ भी स्वीकार किया जाता है।

नैगमनय लोकव्यवहार का श्रनुसरण करता है। लोक-व्यवहार में सत्य का जो श्रंश रहता है, उसे नैगमनय विषय ता है। श्रगर नैगमनय को स्वीकार न किया जाय तो वड़ी गड़बड़ी मचेगी। प्रारम्भ में तो प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति झुन्यक ही होती है। फिर|भी उसे मानना उचित है। उसे न मानना उचित नहीं है। अनेक क्रियाएँ, जो न्यक्त होती हैं, हमें और आपको दिखाई देती हैं, लेकिन कई कियाएँ ऐसी भी होती हैं जो सर्व-साधारण की पहुँच से परे होती हैं। जो कियाएँ सर्वसाधारण के लिए अगम्य हैं, उन्हे ज्ञानी जानते हैं। संसारी जीव प्रतिक्षण कर्मी का वध करता है, कार्माण वर्गणा के अन्द्रवानन्त परमाणु समय-समय आत्मा के साथ संबद्ध हो रहे हैं ह्रीर अनन्त परमाणुत्रों की निर्जरा भी होती रहती है, पर हमें उसका ठीक-ठीक परिज्ञान नहीं होता, फिर भी ज्ञानी सब देखते हैं।

खंभ के लिए लकड़ी लाने वाले ने एक डिंग धरी है, तब भी वह यही कहेगा कि मैं खंभ लाते जा रहा हूँ जिय वह खंभ के लिए काटे जाने वाले वृक्ष से एक पाँव दूर होगा, तब भी यही कहेगा कि में खंभ लाने जा रहा हूँ भ

श्रव वह पुरुष माड़ काटने लगा । किसी ने पूछा-क्या करते हो १ इसके उत्तर में वह कहेगा-में खंभ काट रहा हैं। यद्यपि वह काटता है पेड़, पर खंभा बनाने के लिए हिना-प्रयोजन पेड नहीं काटता है । इसने खंभा बनाने का संकल्प कर लिया है, अतएव वह कहतों है — मैं खम्भा काटता हूँ। यदि वह संकल्प के बिना हो माड़ काटवा होता तो सिर्फ यही कहता कि-में माड़ काटता हूँ। लेकिन वह खंभा बनाने के लिए काटता है, इसिंख्य यही कहेगा कि मैं खंभा काटता हूँ।

माड़ फटिने के बाद वह लफड़ी को घड़ने लगा। तब उससे पूछा गया—'भाई क्या कर रहे हो ?' उसने उत्तर दिया—'खन्भा घड़ रहा हूँ।' यद्यपि वह लकड़ी घड़ रहा है, लेकिन खन्भे के उद्देश्य से। इसलिए वह यही कहता है—'मैं खन्भा घड़ रहा हूँ।'

यह एक उदाहरए। है। इस प्रकार का लोक-व्यवहार सदा होता रहता है। इस व्यवहार को मिध्या नहीं कहा जा सकता श्रीर न लोक में कहा ही जाता है। वरन सभी लोग समय-समय पर इस प्रकार के व्यवहार किया करते हैं। इसे व्यवहार की सचाई को जिस श्रभिप्राय से प्रहण किया जाता है वह श्रभिप्राय नैगमनय कहलाता है।

जब तक लेकड़ी का खंभे के रूप में परिग्रामन नहीं हुआ है, तब तक खंसे खंभा कहना या समम्मना नैगमनय का मंत है। नैगमनय, सभी नयों से विस्तृत विषय वाला नय है। वह सत् श्रीर असत् अर्थात् विद्यमान और अविद्यमान—सभी पदार्थों को प्रहृगा करता है। 'नैके गमा न्बोधप्रकारा यस्य स नैगम' अर्थात् जिस नय के ज्ञान करने के अनेक प्रकार हैं, वह नैगमनय है। यह नय इतना विशाल है कि वह निगोदिया जीव को सिद्ध और, चीदहवें गुणस्थान वाले जीव को संसारी कह सकता है।

उस श्रादमी ने लकड़ी घड़ कर खंभा तैयार कर लिया। श्रव उसे सब लोग जान श्रीर देख सकते हैं कि—यह खंभा है। अब उससे पूछा जायगा, तो भी वह उसे खंभा बतलाएगा। यह जो खंभा तैयार होगया है सो ज्यवहार नय का है। ज्यवहार नय

वाला खंभे की आकृति आदि देख कर ही उसे खंभी कहेगा, इस से पहले वह उसे लकड़ी कहेगा, पर खंभा नहीं कहेगा। यह दो 🎅 न्यों का अभिप्राय है।

तीसरा नय एकजातीय समस्त पदार्थों का संप्रह करके उन्हें एक ही रूप में देखता है। खंभा लकड़ी का भी होता है, पत्थर का भी होता है और लोह आदि धातुत्रों का भी होता है। लेकिन संप्रह नय के ऋभिप्राय से वह सब खंभे एक ही हैं, क्योंकि उन सब में समान रूप से 'खंभा' शब्द का प्रयोग होता है 'ब्रीर सभी खंभों में एक-सा खंभे का ज्ञान भी होता है। इस प्रकार सामान्य को मुख्य करके पदार्थों में एकरूपता देखने वाला श्रिभिश्य संप्रह-नय कहलाता है।

विवार करने पर माछ्म होगा कि नैगम नय का मत और व्यवहार नय का मत त्रापस में समान-सा है। जैसे-जैसे नैगमन्य छूटता जाता है वैसे-वैसे व्यवहारनय श्राता जाती है। फिर भी हिंनों में पर्याप्त भेद है। सत्ता श्रीर श्रसत्ता—दोनों को विषयी करने वाला नैगमनय है, परन्तु व्यवहारनय में वह विशालता नहीं होती। संप्रहत्य एकजातीय समस्त पदार्थी को एक रूप में देखता है जबकि व्यवहारनय उस एकता को विविध रूपता प्रदान 👑 करता है। सप्रहनय सभी खंभों को एकरूप सममता है, भैरे ् व्यवहारनय उनमें भेद की कल्पना करता है। वह कहता है— यह खभा लकड़ी का है, यह पाषाण का है श्रीर यह घातु का है। इस प्रकार संप्रहनय के विषय में विधिपूर्वक भेद करना भर्यात भेद-दृष्टि से देखना न्यवहार नय है। १७ दि जी.

ऋजुसूत्र नय कहता है— खंभा अपने उप्रे टिकी हुई किसी चीज को सहारा देने के लिए है। इसलिए जैहें वह किसी का सहारा दे रहा हो तब वह खंभा है श्रीर जब सहारा न देता हो तब खंभा नहीं है। तात्पर्यं यह है कि ऋजुसूत्र नय भूत-कॉलीन श्रथवा भविष्यकालीन पर्याय को गौगा करके उसकी विवक्षा नहीं करता। वह तो सिर्फ वर्त्तमानकालीन पर्याय मात्र को प्रहरण करता है। वर्त्तमान काल में जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में प्रहण करना ऋजुसूत्र नय की दृष्टि है।

उक्त चारों नय पदार्थ को विषय करते हैं, अतएव इन्हें ऋर्थ नय कहते हैं। श्रगले तीन नय शब्द नय कहलाते हैं। संसार में पदार्थों को सममने और सममाने के लिए मुख्य रूप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पदार्थों को समस्ति में शब्द प्रधान कारण है। किन्तु किस एवर का पदार्थ के लिए किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए अथवा किस दृष्टिकोगा से शब्दों का व्यव-हार होता है श्रीर वह शब्द-व्यवहार किस प्रकार संगत है, इस प्रकार का विचार शब्द-नय करते हैं। शब्द-नय तीन हैं:-(१) शब्द (२) समभिरूढ़ और (३) एवं भूत ।

संसार में विभिन्न भाषाएं हैं और प्रत्येक भाषा में एक-एक वस्तु को बताने वाले प्रायः अनेक पर्यायवाची शब्द प्रचलित होते हैं। किसी शब्दकोष को श्राप देखेंगे तो उसमें एक शब्द के समानार्थक श्रनेक शब्द मिलेंगे। जैसे इन्द्र को वताने वाले इन्द्र, शक, पुरन्दर, देवराज आदि अनेक शब्द हैं। शब्दनय इन सब पर्यायवाची शब्दों का एक श्रर्थ ही स्वीकार करता है। इन्द्र शब्द

का जो अर्थ है, वही शक्र शब्द का है, वही पुरन्दर शब्द का है श्रीर वही देवराज शब्द का श्रर्थ है। 'इंन्द्र' शब्द बोलने से जो श्रर्थ श्रोता के चित्त में प्रतिभासित होता है, वही श्रर्थ 'शक' शब्द बोलने से भी प्रतिभासित होता है। यद्यपि यह सब शब्द अलग-म्रलग धातुओं से बने हैं और वे धातुएँ अलग-श्रलग श्रर्थ वाळी हैं। धातुत्रों का श्रर्थ श्रलग-श्रलग होने पर भी उनसे बने हुए इन सब शब्दों का अर्थ एक ही है। इस प्रकार विभिन्न शब्दों में एकार्थकता का जो व्यवहार होता है, वह शब्द की अपेक्षा से सममता चाहिए । धातुओं के श्रर्थ-भेद को ही एकान्ततः मुख्य सममा जाय तो एक अर्थ को बताने वाले दो शब्द नहीं हो सर्केंगे। ऐसी अवस्था में जो आदमी 🔩 🛒 किसी एक शब्द का अर्थ नहीं सममता, उसे सममाने के लिए दूसरे उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा श्रीर व्यवहार में बड़ी श्रमुविधा होगी। कोक-व्यवहार में ऐसा -होता भी नहीं है। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में जो सूक्ष्म भेद -होता है उसकी ओर व्यवहार में ध्यान नहीं दिया जाता श्रीर एकार्थकता पर ही ध्यान दिया जाता है। ऐसा न हो तो समस्त शब्दकोष भी श्रप्रामाणिक ठहरेंगे श्रीर वस्तुतत्त्व का सममना भी कठिन हो जायगा। अवएव जिस दृष्टिकोण से विभिन्न लिंग, वचन श्रादि के वाचक पर्यायवाची शब्दों का श्रर्थ एक ही सममा जाता है, वह दृष्टिकोगा शब्दनय कहलावा है।

समिसिक्द नय, शब्दनय की श्रपेक्षा श्रधिक सूद्म है। उसके श्रभित्राय से जिन शब्दों में लिंग का भेद हो, काल का

भेद हो, कारक या वचन का भेद हो, उन्हें एकार्थक नहीं माना जा सकता। लिंग श्रादि के भेद से शब्द के श्रर्थ में भी भेद मानना चाहिए। जैसे दार, भार्या और कलत्र, यह तीन शब्द स्त्री के वाचक हैं। शब्दनय की दृष्टि में इन तीनों शब्दों का श्रर्थ एक ही है, किन्तु इनमें लिंग का भेद है। 'दार' शब्द पुंलिंग है, 'भार्या' शब्द स्त्रीलिंग है श्रीर 'कलत्र' शब्द नपुंसकित् है। इस लिंग-भेद को मुख्य करके समिमिक्द नय हन्के श्रर्थ में भी भेद को स्वीकार करता, है।

एवंभूतनय, समिस्द्रनेय की अपेक्षा भी सूक्ष्म है। इसके अभिप्राय के अनुसार प्रत्येक शब्द कियाशब्द ही है। प्रत्येक शब्द से किसी न किसी किया का ही बार्घ होता ै। जैसे भी शब्द से गमन किया का बोध होता है और 'अश्व' शब्द से आशु गमन अर्थात् शीघ चलने की किया का ज्ञान होता है। इसी तरह संमस्त शब्द किया के ही वाचक है।

एवभूत का कथन है कि जब शत्येक शब्द किया का ही वाचक है तो, जिस शब्द से जिस किया का बोध होता है उस किया को करते समय ही उस वस्तु को उस शब्द से कहना चाहिये। जैसे 'गो' शब्द से गमन करने की किया का बोध होता है, अतएव जिस समय 'गो' गमन करती है उसी समय उसे 'गो' कहना चाहिए। घोड़ा जब शीघ्र गति कर रहा हो तभी उसे 'श्रश्व' कहा जा सकता है। जिस समय गाय गति न करती हो और घोड़ा तेज चाल न चल रहा हो उस समय उन्हें 'गो' या 'श्रश्व' नहीं कहा जा सकता। गमन न करने पर भी यदि गाय

-को 'गी' कहा जाय, तब तो मनुष्य या श्रन्य पशु भादि किसी को भी 'गो' कह दिया जाना चाहिए। मतलब यह है कि जिस शान्द से जिस किया का भान होता है, उस किया को करते समय ही उस शब्द का व्यवहार होना चाहिये। श्रन्य समय में उस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। यह एवं भूत नय का अभि-आय है।

यह सातों नयों का सक्षिप्त परिचय है। एक किन ने कहा है--तुझ दर्शन सुझ व्हाळ हो रे छाछ । ंदर्शन शुद्ध पंवित्र रे वाले सर ॥ े दर्शन भाव्द नये करेरे काछ। सप्रह एवंभूत रे वाले सर ॥

हे प्रभो । तेरा दर्शन मुक्ते ऋत्यन्त प्रिय है। तेरे दर्शन के , समान मुभो और कुछ भी प्रिय नहा है। मैं शब्द नय से तेरा एक वार भी दर्शन कर छूँ, तो मेरा संप्रहनय का मत एवभूत में -चला जावे।

संप्रहनय के श्रभिप्राय से जीव-द्रव्य एक हैं। श्राहमीं श्रीर परमारमा में वह भिन्नता नहीं स्वीकार करता । श्रात्मा श्रनादि काल से ही सिद्ध है।

इस स्तुति में कहा है—हे प्रभो! सप्रहनय के मत से तो मैं सिद्ध था, फिर भी मैं श्रनन्त वार पिटा, कुटा और दु:ख भोगता क्तिरा। शब्द नय से एक वार भी तेरा दर्शन कर खूँ तो संप्रहनय एवंभ्त बन जाय । श्रथीत् सप्रहनय की श्रपेक्षा आप में श्रीर मुम में कोई भेद नहीं है-अभेद है, सो यह श्रभेद एवस्त में

परिणत हो जाय—मेरी क्रिया-परिणित सिद्ध-श्रवस्था के श्रनुकूल होजाय। इसी कारण, हे नाथ! तू मुमे प्रिय लगता है। मेरे पास सभी कुछ है, फिर भी मैं गड़बड़ में पड़ा हूँ। तेरे दर्शन से श्रयीत परमात्म-रूप का साक्षात्कार होने से गड़बड़ मिट जायगी!

मित्रो ! जब शब्दनय से परमात्मा के दर्शन करने से सब तरह की उलक्तनें, सम्पूर्ण व्यथाएँ श्रीर सब कष्ट मिट जाते हैं, तो फिर परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं कर लेते ?

हमारा काम तुम्हे उपदेश देना है। परमात्मा के दर्शन का मार्ग हम बता सकते हैं। लेकिन जब तक तुम स्वयं दर्शन करने के लिए तैयार नहीं होजाते तब तक तुम्हे केवली भी दर्शन नहीं करा सकते। उपदेश देकर हम श्रपने कर्त्तेच्य का पालन करते हैं, मगर तुम्हारा कर्त्तच्य सुनने मात्र से समाप्त नहां हो जाता। उपदेश की श्रपने जीवन में उतारोंगे तभी उपदेश सुनना सार्थक होगा।

मैने कल कहा था कि परमात्मा कर्ता नहीं है। श्रात्मा हीं कर्ता है। श्राज मैंने ईश्वर को कर्ता कहा है। इस कथन पर से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या परमात्मा सब कार्यों का कर्ता है ? श्रार परमात्मा सचमुच कर्ता है तो कल मैंने उसके कर्त्त का क्यों निषेध किया था ? इसका उत्तर नयों के विवेचन में श्रा चुका है। जब हमारा श्रात्मा, परमात्मा के दर्शन कर लेगा तो वही श्रात्मा परमात्मा बन जायगा। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि संमह नय के मत से श्रात्मा श्रीर परमात्मा में भेद नहीं है। दोनों में जो भिन्नता नजर श्राती है वह

तो सिर्फ व्यवहार में है। इस प्रकार श्रात्मा,को कर्त्ता मान लेनी ही एक अपेक्षा से परमात्मा को कत्ती मान लेना है।

निचेपों पर विचार करने से यह बात श्रीर भी स्पष्ट हो जाती है। जिनागम में संदेष श्रीर विस्तार की विवक्षा से निदेशों के भेद कई प्रकार से किये गये हैं। पर मध्यम विवक्षा से चार निच्चेप प्रसिद्ध हैं—(१) नाम (२) स्थापना (३) द्रव्य श्रीर (४) भाव।

एक लड़के का नाम 'महावीर' रख देने पर वह नाम--महावीर है। किसी भी पदार्थ में कल्पना से महावीर को स्थाप देते से वह पदार्थ स्थापना-महावीर कहलाता है। भगवान का जो श्रात्मा महावीर वनने से पहले, महावीर वनने वाछा था उसे द्रव्य-महावीर कहते हैं । महावीर के गुर्णों से युक्त-वर्त्तमान पर्याय वाले महावीर भाव-महावीर हैं।

इसमें आगम और नी-आगम का भी विचार है। चौबीसवें तीर्थंकर नो-स्रागम से महावीर हैं और स्रागम से तू भी महावीर है। जितनी देर ऐसा ध्यान है, उतनी देर महावीर है और यदि वह ध्यान भग न हो तो महावीर में तथा ध्यान करने वाले में कुछ भी श्रन्तर नहीं है। निश्चय नय से श्रात्मा जितने समय तक जिस गुण में टिकता है, उतनी देर वह वही है।

प्रार्थना में कहा गया है कि परमात्मा कल्पवृक्ष है और कत्ती है । वह जितनी देर के लिए तेरे ध्यान में आता है उतनी देर तक तुमा में अपूर्व शक्ति है। श्रतएव इस श्रपेक्षा श्रात्मा श्रीर परमात्मा एक है। शुद्ध शब्दनय ध्याता, ध्येय श्रीर ध्यान को एक रूप में देखता है।

परमात्मा का ध्यान करने से आतमा परमात्मा बन जाता है, यह तो समक में आया; मगर अब प्रश्न यह होता है कि परमात्मा का ध्यान किस प्रकार किया जाय ? एक पद में कहा है:—

'तू जिस्म ज़िगर अरु जहाँ महीं नानाना। फिर क्यों निहं कहता खुदा जो तू है दाना॥ किसने तुझको बाँघा जो बना तू बन्दा। कीन पैंच का पडा है तुई में फन्दा॥

गर तू ने अपने को जिस्म नहीं जानाना ॥ तू जिस्स ॥

हे पुरुष । यदि तू शब्दनय से परमात्मा का दर्शन करना चाहता है तो श्रालस्य छोड़ कर परमात्मा के ध्यान में लग जा । लेकिन दर्शन करने की इच्छा करने से पहले तू अपने श्राप से यह पूछ ले कि तू जिस्म (शरीर) तो नहीं है न ? तात्पर्य यह है कि जब तक श्रात्मा श्रपने श्रापको शरीर से मिन्न शुद्ध सच्चिदानन्दमय नहीं जान लेगा, तब तक वह परमात्मा का ध्यान श्रीर दर्शन नहीं कर सकता । अत्र प्र परमात्मा का दर्शन करने की श्रमिलाषा करने से पहले श्रात्मा को शरीर से भिन्न जान लेना आवश्यक है।

ं द्रोणाचार्य ने कौरवों श्रीर पागडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। एक दिन वे अपनी शिक्षा की परीक्षा लेने लगे। उन्होंने एक कड़ाह में तेल भरवाया श्रीर श्रपने सब शिष्यों को एकत्र किया। उस तेल के कड़ाह में एक खंभा खड़ा किया गया श्रीर खंभे पर चंदा वाला मोर का पंख लगा दिया गया।

इतना सन कुछ करने के पश्चात् श्राचार्य ने घोषणा की-तेलभरे कड़ाह में प्रतिनिम्बत होने वाले मोर के पंख को देख कर जो शिष्य पंख के चंदा को नाण से भेद देगा, उसी ने मेरी पूर्ण शिक्षा प्रहण की है। नहीं परीक्षा में उत्तीं ए हुआ सममा जायगा।

दुर्योधन को अभिमान था। वह सब से पहले चंदा भेदने के लिए ह्यागे छाया। उसने बाण चढ़ाया। इसी समय द्रोणाचार्य ने पूछा—तुम्हें कड़ाह के तेल में क्या दिखाई देता है ?

दुर्योधन ने कहा— मुक्ते सभी कुछ दिखाई दे रहा है। खंभा, मोर-पंख, में, श्राप और मेरे श्रासपास खड़े हुए, मेरी हैंसी करते हुए यह सब लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके श्रितिरक में उस चंदा को भी देख रहा हूँ, जो मेरे वाण का लक्ष्य है।

दुर्योधन का उत्तर सुन कर द्रोण ने कहा—चल, रहने दे। नू परीक्षा में सफल न होगा। पहले तू अपना विकार दूर कर।

मगर श्रिभमानी दुर्योधन नहीं माना । उसने दर्प के साथ, मोर-पंख के चंदे को, तेल-भरे कड़ाह में देखते हुए वाण मारा। किन्तु वह लक्ष्य को भेद, न सका। इसी प्रकार एक-एक करके सभी कौरव इस परीक्षा में श्रनुत्तीर्ण रहे।

कौरवों के पश्चात् पायहवों की बारी आई। युधिष्ठिर आदि चारों पायहवों ने अर्जुन को आगे करके कहा—हम सब की चर्रफ से अर्केले अर्जुन ही परीक्षा देंगे। अगर अर्जुन इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो हम समा उत्तीर्ण हैं। अगर अर्जुन उत्तीर्ण न हो सके तो हम लोग भी अनुत्तीर्ण ही हैं।

श्राचार्य द्रोण पागडवों की बात सुन कर प्रसन्त हुए। जन्होंने कहा—परीक्षा में इन्हें उत्तीर्णता मिले या न मिले, मगर इन पाँचों का ऐक्य प्रशंसनीय है।

श्राखिर श्रर्जुन कड़ाह के पास श्राया। द्राणाचार्य ने स्नेह से गद्गद होकर कहा—'मेरी शिक्षा की इब्बत तेरे हाथ है।'

श्रर्जुन ने विनम्रता प्रकट करते हुए कहा—गुरुदेव, अगर मैंने सच्चे श्रन्तःकरण से आपकी सेवा की होगी, आपका स्तेह सम्पादन किया होगा, तो श्रापकी कृपा से मैं उत्तीर्ण होऊँगा।

इस प्रकार कह कर अर्जुन ने तेल के कड़ाह में मोरपंख देखते हुए बाग्र साधा। द्रोग्राचार्य ने पूछा—तुम्हे कड़ाह में क्या दीख पड़ता है ?

श्रजु न बोला — मुमो मोरपंख का चंदा श्रीर श्रपने बाण की नोंक ही दिखाई दे रही है। इसके सिवाय श्रीर कुछ भी नजर नहीं आता।

त्राचार्य ने कहा—तेरी तरफ से मुम्हे श्राशा बँधी है। बाए लगा।

गुरु की श्राज्ञा पाकर श्रजु न ने बाण लगाया। बाण लक्ष्म पर लगा श्रीर मोरपंख का चंदा भिद गया।

इसी विद्या के प्रताप से अर्जु न ने पांचाली के स्वयंवर में राधावेध साधा था ऋौर पांचाली (द्रौपदी ) प्राप्त की थी।

चंदा वेध देने से पागडवों को तो प्रसन्नता हुई ही, साथ ही द्रोगाचार्य भी बहुत प्रसन्न हुए । श्रपने शिष्य की विशिष्ट सफलता से कीन गुरु प्रसन्न नहीं होता ?

कहने का तात्पर्य यह है कि जिस एकाप्रता—एकनिष्ठा से या जिस ध्यान से श्रर्जुन ने मोरपंख का चंदा वेधा था, उसी एकनिष्ठा के साथ ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा को ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सकती है। बलिक श्रजु न का लक्ष्य स्थूल था। परमारमा मोरपल के चंदा की अपेक्षा भी बहुत अधिक सूक्ष्म-है। त्रातएव त्रार्जुन ने जिस एकाप्रवा को शाप्त किया था, उससे भी ऋधिक एकामता परमात्मा का ध्यान करने के लिए अपेद्गित है। इत्नी एकामता प्राप्त कर के जो ईश्वर का ध्यान करेगा उसे स्वयं ईश्वर वनने में देरी नहीं लगेगी। जब आत्मा श्रीर पर-मात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, विलक आरमा श्रीर परमात्मा भी एकमेक माछ्म होने लगते हैं, तव एकाप्रता की पूर्ण सिद्धि होती है। इस प्रकार की एकाप्रता साधने वाला, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो, परमात्मपद का श्रधिकारी बन जाता है।

श्राप लोग श्रपनी श्रात्मा से पूछिए कि आपको ध्यान करते समय क्या-क्या नजर श्राता है ? अगर परमात्मा के ध्यान में षाल-बच्चे श्रथवा चमकते हुए हीरे श्रादि नजर श्राये, या दुकान पर खड़े हुए प्राहक दिखाई दिये तो समम लेना कि प्राभी तक श्रापने एकाप्रता नहीं पाई है। लक्ष्य जब तक ठीक और निश्चित न हो तब तक कार्य में सिद्धि नहीं मिल सकती । श्राज प्यान की जो

गित है वह बढ़ जाय और ऐसी हो जाय कि श्रात्मा एवं पर-मास्मा के सिवाय श्रीर कुछ भी दृष्टिगोचर न हो तो, जैसा अर्जुन का कार्य सिद्ध हुआ था, आपका भी वैसा ही सिद्ध होगा।

जो पद छभी सुनाया है उसमें कहा गया है कि यदि तुमें परमात्मा से भेंट करनी है तो हम पूछते हैं कि तू देह, कलेजा या दुनिया तो नहीं है ? अगर तू अपने आपको देह नहीं वरन देही जानता है, देह का श्रासरा लिए चिदानन्दमय ब्रह्म सममता है, तब तो मुमे परमात्मा से भेंट करने में सफलता श्रवश्य मिलेगी।

देह और देही मे उतना ही अन्तर है, जितना घर और घर-वाले में होता है। जैसे घर मिट्टी का होता है—पार्थिव है, उसी प्रकार यह देह भी पार्थिव है—हाड़, चाम आदि की बेनी हुई है। 'मैं देह नहीं हूं' इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर, तू यदि सममदार है तो, यह क्यो नहीं कहता कि 'मैं खुदा हूँ!'

जब तक तुमे ईश्वर सरा लगेगा—ईश्वर को अपने से भिन्न सममेगा, तब तक तूने उसे नहीं जाना। ईश्वर श्रीर कुछ नहीं है, जिसमे उपाधि नहीं है वह श्रात्मा ही ईश्वर है, श्रीर जिसम उपाधि है—बाह्य वस्तु का संसर्ग है वह ईश्वर नहीं है। अर्थात् जिस धारमा ने श्रपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है वही ईश्वर है। जो विभाव में है, वह ईश्वर नहीं है। यह) बात एक दृष्टान्त द्वारा सममाने का प्रयन्न करता हूँ।

कहा जाता है, एक वार वादशाह ने श्रवने दरवारियों से पूछा-

दरबारियों ने कहा-जहाँपनाह, यह तो साफ दीखता है कि श्रम्धे थोड़े हैं श्रीर श्रॉंख वाले ज्यादा हैं।

षादशाह इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुन्ना। उसने यही प्रश्न वजीर से किया। वजीर वोला — श्रॅंघे ज्यादा हैं श्रीर श्रॉंख वाले कम हैं। ऑख वाला तो इजारों-लाखों में कोई एक निकलेगा।

बादशाह ने कहा-तुम्हे अपनी बात सिद्ध करके बतानी होगी।

वजीर-ठीक है। मैं साबित कर दूंगा।

एक दिन वजीर वादशाह को जमना के किनारे ले गया। उसने वहाँ एक स्थान वैठने के लिए विशेष तीर से बनवाया था। उस स्थान पर बादशाह की तथा श्रन्य साथियों को बिठला कर वजीर अपने आपका स्वांग ले आया। जब वह स्त्री बन कर श्राया तब सब लोग उसे स्त्री कहने लगे। घड़ो भर स्त्री का स्वांग दिखाकर फिर वह पुरुष वन आया। तब सब लोग उसे पुरुष कहने लगे। इस प्रकार वजीर ने जितने स्वांग दिखाये. लोग उसे वैसा ही कहने लगे। अन्त में वचीर श्रपने असली रूप में श्राया। सब लोग कहने लगे-धजीर साहब तशरीक लाये हैं।

वजीर ने वादशाह से कहा—हुजूर, देखिए, सय लोग अन्धे हैं कि नहीं ? मैं श्रभी कई-एक भेष बनाकर श्राया या परन्त सुमे किसी ने नहीं पहचाना । कोई भी मेरा श्रसली रूप नहीं देख सका। सभी लोग मेरे ऊपरी भेप के श्रतुसार अनेक नामों से

मुमें पुकारते रहे। अतएव इन सब को अन्धों की गिनती में गिनना चाहिए। श्रव यही लोग मुमें वजीर कह रहे हैं, इसलिए भी श्रंधे हैं। एक दृष्टि से देखा जाय तब तो मैं मनुष्य हूँ और दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो मैं श्रात्मा हूँ। मैं स्त्री पुरुष या वजीर हूँ, तब भी क्या मनुष्य से भिन्न हूँ १ मगर लोग असलियत नहीं देखते। मेरे खयाल से जो असलियत देखता है वह श्राँख वाला है श्रीर जो श्रसलियत नहीं देखता वह अन्धा है।

इसी दृष्टान्त के अनुसार लोग अपने आपको और दूसरों को स्त्री, पुरुष या बच्चा कहते हैं। मगर वास्तव में वह कथन ठीक नहीं है। स्त्री, पुरुष आदि तो आत्मा की औपधिक पर्यार्थे हैं। आत्मा, ईश्वर है, यह बात ही सत्य है। लोग कड़े और कंठी आदि कहना सही समसते हैं। इसी शकार आत्मा को ईश्वर मानना मूठ दिखाई देता है और गरीब, अमीर, पुरुष, स्त्री आदि मानना सत्य मास्त्रम होता है। इसी अम के कारण आत्मा संसार के ममटों में पड़कर ईश्वर से दूर जा पड़ा है।

शब्द नय के मत से ईश्वर का दर्शन करने पर आत्मा ईश्वर ही है। श्रात्मा को, ईश्वर का ध्यान करके जागृत कर लेने पर परमात्मपद प्राप्त करने में विलम्ब नहीं लगता है।

सार संबंधी विकारों से बचने के लिए और आहमा को परमात्मा के स्वरूप में परिशत करने के लिए, उपाधि का त्याग

। निरन्तर चिन्तन, मनन, ध्यान आदि उपायों के द्वारा

श्रात्मा को श्रागे बढ़ाओ । श्रात्मा की जो श्रनन्त शक्तियाँ सप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, उन्हें जगात्रो । ऐसा करने पर ईश्वर नकर श्राएगा ।

श्रभी यह साधना तुम्हे कठिन श्रीर दुःसाध्यं प्रतीत होती होगी, मगर ईश्वरत्व की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है कि कठोर साधना के विना ही वह प्राप्त हो जाय। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले-पहल जो कार्य दुःसाध्य प्रतीत होता है, वहीं कार्य सुदृढ़ मनोवल से सुसाध्य वन जाता है। दृढ़ मनो-भावना के साथ जुट जाने पर कठिनाइयाँ अपने श्राप हल होती जाती हैं श्रीर आत्मा के बढ़ते हुए वल के सामने उन्हें परास्त होना पड़ता है। ऋतएव ऋपना जा अच्चा मत करो। कठिना-इयों के छाने से पहले ही, उनकी कल्पना मात्र से भयभीत मत वनो । तुम्हारे भीतर जो शक्ति विद्यमान है वह साधारण नहीं है। उस शक्ति के सामने, विश्व की शक्ति टिक नहीं सकती। मगर उसका उपयोग करोगे तभी उससे लाभ उठा सकागे। संसार के निस्सार श्रीर परिगाम में दारुण विषय-विकारों को विलांजिल दे दो । इनकी बदौलत तुम चिरकाल से बड़ी-बड़ी ज्यवाएँ भोगते आ रहे हो । इस समय अत्यन्त अनुकूल अवसर मिला है। इसे खोत्रो मत। इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करके सदा फे लिए सुखी यन लो। अपनी दृष्टि को वाहर की ओर से भीतर की भोर करो। देखो, तुम्हारी श्रन्तरातमा में कितना श्रानन्द है, क्तिना ज्ञान है, कितना तेज है। अगर श्रन्तरात्मा की श्रोर एक दृष्टि से एक बार भी निहार लोगे तो श्रपने को श्रुतश्रुस्य मानने लगोगे । संसार नीरस दिखाई देगा श्रीर तम

तुम्हारे अनन्त कल्याण का मार्ग तुम्हे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। उस मार्ग से परमात्मा की शरण में पहुँच कर स्वयं परमात्मपद् के श्रिघकारी वन जाश्रोगे ।

महावीर भवन, वा०२७-१०-३१



तुम्हारे अनन्त कल्याण का मार्ग तुम्हे स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। उस मार्ग से परमात्मा की शरण में पहुँच कर स्वयं परमात्मपद के अधिकारी बन जाश्रोगे।

महावीर भवन, 15-06-05 old

